## श्रीदाद्दयाल की बानी।

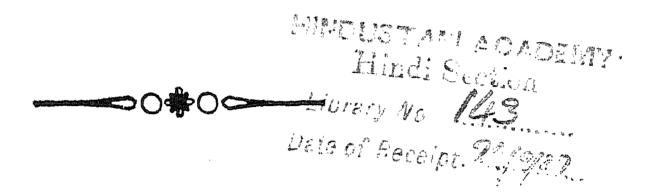

## महामहोपाध्यायसुधाकरद्विवेदि-सम्पादित

श्रीर .

## काशी-नागरीप्रचारिणी सभा खारा मकाशित।

1906
TARA PRINTING WORKS,
BENARES.

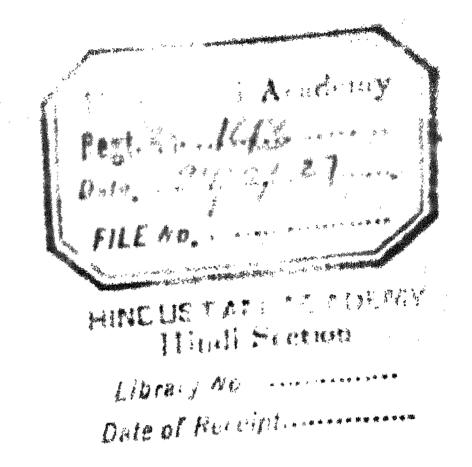

# श्रीदाद्दयाल की बानी।

महामहोपाध्यायसुधाकरद्विवेदि-सम्पादित।

मूल्य १॥)

#### निवेदन।

भीदादृदयाल जी के वचने को मैंने दो आगों में विभक्त किया है एक में उनकी बानी है और दूतरे में उनके पद हैं। यह पहिला भाग छाप कर प्रकाशित किया जाता है। दूसरा भाग भी छप रहा है भीर यथासमय शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। दूसरे भाग की समाप्ति पर में श्रीदादृजी की जीवनी और उनके बचनों के विषय में अपने विचार भूमिका कर में लिख कर पाठकों को अपी क कँगा। जब तक प्रन्थ समस्त न छप जाय तब तक उसके विषय में कुछ लिखना उचित नहीं यही समझ कर में ने भूमिका लिखने का विचार जब तक श्रीदादृ जी के पद भी न छप जाँय तब तक के लिय टाल रक्खा है।

इस स्थान पर में जयपुरिनवासी रेवरेगड ट्रेळ साहब और काशी निवासी बाबू राधारूष्ट दास को धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी कुपा से काशी नागरीप्रचारिणों सभा को श्रीदादू जी के प्रन्थों की प्रतियाँ प्राप्त हुई भीर में उनके सम्पादन में समर्थ हुआ।

१०-५-०६ सुधाकरद्विवेदी



## विषयसूची । ---:o:---

|                           |              |                 | ·<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|
| (१) गुरु को अंग           | 0 6 0        |                 | र — <b>१३</b>                             |
| (२) सुभिरन को अग          | 0 0 0        | a a a '         | १४— २४                                    |
| (३) विरह को अंग           | 0 <b>0 0</b> | • • •           | 2 G 3 G                                   |
| ( ४ ) परचा को अग          | 0 0 0        |                 | 35- KX                                    |
| ( ५) जरना को अंग          | 0 • 0        | <b>a a</b> •    | <b>E</b> & <b>E</b> <                     |
| (६) हैरान को अंग          | o • •        |                 | eq- 98                                    |
| (७) लय को अंग             | • • •        |                 | ७२— ७५                                    |
| ( ८ ) निहकरमी पतिव्रता को | ंग           | <b>&gt; • •</b> | VE 53                                     |
| (९) चेतवनी को अंग         | * 6 9        | <b>*</b> * •    | <8- FX                                    |
| (१०) मन को अंग            | <b>0 0</b> 0 | <b>d • t</b>    | <b>८</b> ६— ०.६                           |
| (११) सुच्छम जनम को श्रंग  | a <b>a</b> a |                 | e3 -e3                                    |
| (१२) माया को ग्रंग        |              | a o o           | E< 988                                    |
| (१३) साँच को अंग          | ) <b>a</b>   | <b>*</b>        | ११२१२५                                    |
| (१४) भेष को अंग           | • • •        | <b></b>         | १२६—१२६                                   |
| (१५) साधु को श्रंग        | •••          | • • •           | <b>१३०१३</b> &                            |
| (१६) मध्य को अंग          | <b>0 0</b> 0 | <b>* *</b>      | १४०१४५                                    |
| (१७) सारप्राही को ग्रंग   | • • •        | <b># # 5</b>    | १४६—१४८                                   |
| (१८) विचार को अंग         | •••          | <b>49 0 0</b>   | १४९—१५२                                   |
| (१९) बिस्वास को ग्रंग     | • • •        | • • •           | १५३—१५७                                   |
| (२०) पीय पिछानन को अंग    | • • •        | 0 0 0           | १५८—१६१                                   |
| (२१) समरथाई को अंग        | • • •        | # # @           | १६२—१६५                                   |
| (२२) सबद को अंग           | <b>0</b> a e | <b>8 8 9</b>    | 8 <b>44</b> —8 <b>4</b> 6                 |
|                           |              |                 |                                           |

|                         |                  |                | ás ás                   |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| (२३) जीविन चितक को आ    |                  |                | १९९-१७३                 |
| (२४) सुरातन को धग       | <b>**</b> ** **  | <b>3 4</b> 11  | १७४—१८०                 |
| (२५) काल को द्यंग       | 5 P Q            | <b>*</b> * * * | 8=8-8==                 |
| (२६) सजीयन को अंग       | b 8 R            | केषव           | 838328                  |
| (२७) पारिव को अंग       | 0 <b>0</b> 0     | <b>0 0</b> 0   | १८४—१८७                 |
| (२८) उपज को मंग         | <b>9 9 0</b>     | 800            | 339 739                 |
| (२६) दयं निरबलता को अंध | <b>7</b>         | <b>4 4 4</b>   | २००—२०३                 |
| (३०) सुंदरी को अंग      | \$** <b>\</b> \$ | <b>0 6</b> si  | २०४—२०€                 |
| (३१) कस्तूरिया मृग को अ | <b>T</b>         | <b>Ф @ @</b>   | २०७—२०६                 |
| (:३२) निंदा को धंग      | 0 <b>*</b>       | <b>**</b>      | २०६—२१०                 |
| (३३) निरगुन को अंग      | <b># 4 4</b>     | <b>*</b> * *   | २११२१३                  |
| (३४) विनती को श्रंग     | p <b>p</b> a     | 4 4 4          | <b>२१</b> ४—२२ <b>१</b> |
| (३४) साषीभूत को धंग     | 9 G &            | <b>*</b> *     | <b>२२२—</b> २२४         |
| (३६) बेली को अंग        | □ 曹 ❷            | * * *          | <b>२</b> २५—२२ <b>€</b> |
| (३७) अविहड को अंग       | <b>0 0 0</b>     | <b>*</b> * *   | १२७ २२६                 |

## श्रीदाद्दयाल की बानी।

### गुरु को ग्रंग।

वाद् नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ गैब माँहि गुरुदेव मिला। पाया हम परसाद॥ मस्तक मेरे कर धरा। देखा अगम अगाधा। २॥ सत्तगुरू सहजइ मिला। किया बहुत उपकार॥ निरधन धनवंत करि लिया। गुरू मिला दातार॥३॥ सतगुरु सो सहजइ मिला। लीया कंठ लगाइ॥ दाया भई द्याल की। दीपक दिया जगाइ॥ ४॥ दादू देव दयाल की। गुरू दिखाई बाट॥ ताला कुंजी लाइ करि। खोले सबै कपाट॥ ५॥ सतगुरू अजन बाहि करि। नैन पटल सब खोले॥ बहरे कानों सुनने जागे। गूँगे मुख सों बोले॥ ६॥ 🗸 सतगुरु दाता जीव का। स्रवन सीस कर नैन॥ तन मन सैाँज सँगारि सब। मुख रसना अरु बैन॥ ७॥ राम नाम उपदेस करि। अगम गवन यह सैन॥ दादू सतगुरु सब दिया। आप मिलाए एन ॥ ८॥ 😪 सतगुरु कीया फेरिकरि। मन का और रूप॥ दादृ पंचौ पलट करि। कैसे भए अनूप ॥ ६॥ साचा सतगुरु जो मिलै। सब साज सँवारै॥ दादू नाव चढाइ करि। छे पार उतारे ॥ १०॥

सतगुरु पसु मानुस करइ। मानुस ते सिध सोइ॥ दादू सिध ते देवता। देव निरंजन होइ॥ ११॥ दादू काढे काल मुख। अधे लोचन देइ॥ दादू ऐसा गुरु मिला। जीव ब्रह्म करि खेइ॥ १२॥ दादू काढे काल मुख। स्रवनहु सबद सुनाइ॥ दादू ऐसा गुरु मिला। मिरतक लिए जिलाई॥ १३॥ दादू काढे काल मुख। गूँगे लिए बुलाइ॥ दादू ऐसा गुरु मिला। सुख में रहे समाइ॥ १४॥ दादू काढे काल मुख। मेहरि दया करि आइ॥ हादू ऐसा गुरु मिला। महिमा कही न जाइ॥ १५॥ सतगुरु काढे केस गहि। इबत एहि संसार॥ दादृ नाव चढाइ करि कीए पैरी पार ॥ १६॥ भव सागर में डूबता। सतगुरु काढे आइ॥ दादू खेवट गुरु मिला। लीये नाव चढाइ॥ १७॥ दादू उस गुरुदेव की। मैं बिलहारी जाउँ॥ आसन अमर अलेख था। ले राखे उस ठाउँ ॥ १८॥ 😿 आतम माहै ऊपजइ। दादू पंगुल ग्यान॥ किरतम जाइ उलंघि करि। जहाँ निरंजन थान ॥ १९.॥ आतम बोध बाँझ का बटा। गुरु मुख उपजद आइ॥ दादू पंगुल पंच बिन। जहाँ राँम तहँ जाइ॥ २०॥ साचा सहजह ले मिलइ। सबद गुरू का ग्यान॥ दादू हम को ले चला। जह प्रीतम का थान॥ २१॥ दादू सबद बिचारि करि। लागि रहइ मन लाइ॥ ज्ञान गहइ गुरुदेव का। दादू सहज समाइ॥ २२॥ सतगुरु सबद सुनाइ करि। भावइ जीव जगाइ॥ भावह अंतरि आप करि। अपनो अंग लगाइ॥ २३॥

बाहर सारा देखिए। भीतरि कीया चूर॥ सतगुरु सबदो मारिया। जान न पावइ दूर॥ २४॥ सतगुरु मारे सबद सोँ। निरिष्व निरिष्व निज ठौर॥ राम अकेला रहि गया। चित्त न आवह और॥ २५॥ दादू हम को खुख भया। साधु सबद गुरु ग्यान॥ सुधि बुधि सोधी समिभ करि। पाया पद निरवान॥ २६॥ सबद बान गुरु साधु के। दूरि दिसंतरि जाइ॥ जेहि लागे सो ऊबरे। सूते लिए जगाइ॥ २७॥ गुरू सबद मुख सोँ कहा। क्या नेरे क्या दूर॥ दादृ सिख स्रवनन सुना। सुमिरन लागा सूर॥ २८॥ सबद दूध घृत राम रस। माथ करि काढइ को इ॥ दादू गुरु गोविंद विन। घट घट समिझ न होइ॥ २६॥ सवद दूध घृत राम रस । साधु विलोबनहार ॥ दादू अम्रित काढि ले। गुरुमुख गहइ विचार॥ ३०॥ घीव दूध में रिम रहा। ब्यापक सबही ठौर॥ दादू बकता बहुत है"। मिथ काढिहि ते और ॥ ३१ ॥ कामधेनु घट घीव है। दिन दिन दुरबल होइ॥ गुरू ग्यान ना ऊपजइ। मधि नहिँ खाया सोइ॥ ३२। साचा समरथ गुरु मिला। तिन तत दिया बताइ॥ दादू मोट महाबली। घट घृत मथि करि खाइ॥ ३३॥ मिथ करि दीपक की जिए। सब घर भया प्रकास ॥ दादू दीया हाथ करि। गया निरंजन पास ॥ ३४ ॥ दीपे दीआ कीजिए। गुरुमुख मारग जाइ॥ दादू अपने पीउ का। दर्सन देखह आइ॥ ६५॥ दादू दीया है भला। दिया करो सब कोइ॥ घर में धरा न पाइए। जे कर दिया न होइ॥ ३६॥

दीए का गुन तेल है। दीया मोटी बाति॥ द्या जग में चाँदना। दीया चालइ साथि॥ ३७॥ निरमल गुरु का ग्यान गहि। निरमल भगति विचार॥ निरमल पाया प्रेम रस। छूटे सकल विकार॥ ३८॥ निरमल तन मन आतमा। निरमल मनसा सार॥ निरमल प्रानी पंच करि। दादू लंबे पार॥ ३६॥ परा परी पासइ रहइ। कोई न जानव ताहि॥ सतगुरु दिया दिखाइ करि। दादु रहइ लव लाइ॥ ४०॥ जिन्ह हम सिरजे सो कहाँ। सतगुरु देहु दिखाइ॥ दादूं दिल अरवाह का। तहँ मालिक लव लाइ॥ ४१॥ मुझही में मेरा धनी। परदा खोलि दिखाइ॥ आतम सोँ परमातमा। परगढ आनि मिलाइ ॥ ४२॥ भरि भरि प्याला प्रेमरस । अपने हाथ पिलाइ ॥ सतगुरु के सदके किया। दादू बाली बाली जाइ॥ ४३॥ सरवर भारिया दह दिसा। पंकी प्यासा जाइ॥ दादू गुरु-परसाद बिन। क्योँ जल पावइ आइ॥ ४४॥ मानसरीवर माँहि जल। प्यासा पीवइ आइ॥ दांदू दोस न दीजिए। घर घर कहन न जाइ॥ ४५॥ 🗸 दादू गुरु गरुआ मिला। नाथह सब गामि होह॥ लोहा पारस परसता। सहज समाना सोइ॥ ४६॥ द्यान गरीबी गहि रहा। गरुमा गुरू गॅभीर॥ सूबि मसी तल सुरित मित। सहज दया गुरु धीर॥ ४७ सीधी दाता पलक में। तिरइ तिरावन जोग॥ दादू ऐसा परम गुरु। पाया केहि संजोग॥ ४८॥ सतगुह ऐसा कीजिए। रामरस माता॥ पारं उतारइ पलक में। दरसन का दाता॥ ४६॥

देवइ किरका दरद का। दूटा जोरइ तार॥ दादू साधइ सुरित को। सो गुरु पीर हमार॥ ५०॥ दादू घाइल होइ रहे। सतगुरु के मारे॥ दादू अंग लगाइ करि। भव-सागर तारे॥ ५१॥ दादू साँचा गुरु मिला। साँचा दिया दिखाइ॥ साँचे को साँचा मिला। साँचा रहा समाइ॥ ५२॥ साँचा सतगुरु साथि छे। साँचे छीजइ साध॥ साँचा साहिव सोधि करि। दादू भगाति अगाध ॥ ५३॥ सनमुख सतगुरु साध सो । साई सो राता॥ दादू प्याला प्रेम का। महारस माता॥ ५४॥ सोई सो साँचा रहइ। सतगुरु सो सूरा॥ साधू सो सनमुख रहइ। सो दादू पूरा॥ ४५॥ सतगुरु मिलाइ तपाइए। भगति मुकुति भंडार॥ दादू सहजइ देखिए। साहिब की दीदार॥ ५६॥ साई सतगुरु सेइए। भगति मुकुति फल होइ॥ अमर अभय पर पाइए। काल न लागइ को इ॥ ५७॥ इक लख चंदा मानि धरि। सूरज कोटि मिलाइ॥ दादू गुरु गोविंद बिन। तीभी तिमिर न जाइ॥ ५८॥ अनेक चंद् उद्य करइ। असंख सूर प्रकास॥ एक निरंजन नावँ विन।दादू नहीँ उजास ॥ ५९॥ किधि यह आपा जाइगा। किधि यह विसरई और॥ किधि यह सूकिम होइगा। किधि यह पावइ ठौर॥ ६०॥ विषम दुहेला जीव को । सतगुरु ते भासान ॥ जब दरवेँ तब पाइए। नेराही अस्थान ॥ ६१ ॥ नैन न देखइ नैन को। अंतर भी कुछ नाहिँ॥ सतगुरु द्रपन कर दिया। अरस परस मिलि माहिँ ॥ ६२॥

घट घट रामीह रतन है। दादू लखइ न कोइ॥ सतगुरु सबद्उ पाइए। सहजेही गम होइ॥ ६३॥ जबही कर दीपक दिया। तब सब सूझन लाग॥ ये। दादू गुरु-ग्यान ते । राम कहत जन जाग ॥ ६४ ॥ मन-माला तहँ फोरिए। दिवस न परसइ रात॥ तहाँ गुरू बाना दिया। सहजइ जिपए तात ॥ ६'१ ॥ मन-माला तहँ फेरिए। प्रीतम बैठे पास ॥ अगम गुरू ते गम भया। पाया नूर निवास ॥ ६६ ॥ मन-माला तहँ फोरिए। आपइ एक अनंत ॥ सहजइ सो सतगुरु मिला। जुग जुग फाग वसंत ॥ ६७॥ सतगुरु माला मन दिया। पवन सुर्गि सो पोइ ॥ बिना हाथ निस दिन जपइ। मरम जाप थेाँ होइ॥॥ ६८॥ मन फकीर माँहै हुआ। भीतरि छीया भेख॥ सबद गहइ गुरुदेव का। माँगइ भीख अलेख॥ ६६॥ मन फकीर सतगुरु किया। कहि समझाया ग्यान॥ निहचल आसन बैठि कर। अकल पुरुस का ध्यान॥ ७०॥ मन फकरि जग तेँ रहा। सतगुरु लीया लाइ॥ अहनिसि लागा एक साँ। सहज सुरत रस खाइ॥ ७१॥ मन फकीर ऐसे भया। सतगुरु के परसाद॥ जहँ का था लागा तहाँ। छूटे वाद विवाद ॥ ७२ ॥ ना घर रहा न बन गया। ना कुछु किया कलेसा॥ दादू मनहीँ मन मिला। सतगुरु के उपदेस ॥ ७३॥ यह मसीति यह देवहरा। सतगुरु दिया दिखाई॥ भीतरि सेवा बंदगी। बाहर काहे जाइ॥ ७४॥ दादू मंझेही चला। मंझे ही उपदेस ॥ बाहर दूढिहिँ बावरे। जदा बँधाए केस ॥ ७५॥

मन का मस्तक मूँडिए। काम कोध के केम ॥ दादू विषय विकार सव। सतगुरु के उपदेस ॥ ७६ ॥ दादू परदा भरम का। रहा सकल घट छाइ॥ गुरु गोबिंद कृपा करइ। सहजेही मिटि जाइ॥ ७७॥ जिस मत साधू ऊधरे। सो मत लीया सोध॥ मन छेइ मारग मूल गहि। सतगुरु को परमोध ॥ ७८॥ सोई मारग मन गहा। मारग मिलिए जाइ॥ बेद कुरानउ ना कहा। सो गुरु दिया दिखाइ॥ ७६॥ मन भुसंग यह बिष भरा। निरविष क्याँहि न होइ॥ दादु मिला गुरु ग्यानिया। निराविष कीया सोइ॥ ८०॥ एता की जइ आप तेँ। तन मन उनमन खाइ॥ पंच समाधी राखिए। दूजा सहज सुभाइ॥ ८१॥ जीव जँजालाँ महि गया। उलझा नौ मन सूत॥ कोइ एक सुलझे सावधाँ। गुरु बाहक अवधूत॥ ८२॥ चंचल चहुँ दिसि जात है। गुरु बाहक साँ बंधि॥ दादू संगति साधु की। पारब्रह्म सो संधि॥ ५३॥ गुरु अंकुस मानइ नहीँ। उदमद माता अंध॥ दादू मन चेतइ नहीं । काल न देखइ कंघ॥ ५४॥ मारे बिन मानइ नहीं। यह मन हरि की आन॥ ग्यान खडग गुरुदेव का। ता सँग सदा सुजान ॥ ५५॥ जहवाँ तेँ मन उठि चलइ। फोर तहाँ ही राखि॥ तहँ दाद लय लीन करि। साधु कहहिँ गुरु साखि॥ ५६॥ मनहीं साँ मल उपजई। मनहीं साँ मल घोइ॥ सीख चलइ गुरु साधु की। तौ तूँ निर्मल होइ॥८७॥ कक्या अपनाँ करि लिए। मन इंद्री निज ठौर॥ नावँ निरंजन खागि रहु। प्रानइ परिहरि और ॥ ८८ ॥

2

मन के मत सब खेलई। गुरुमुख विरला कोइ॥ दादू मन मानइ नहीं। सतगुरु का सिख सोइ॥ ८९॥ सब जीवन को मन ठगइ। मन को बिरला को इ॥ दें। यु गुरु के ग्यान साँ। साई सनमुख होइ॥ ९०॥ एक सें। लैलीन होना । सबै सयानप एहु॥ सतगुरु साधू कहत हैं। परम तत्त जिप लेहु ॥ ६१॥ सतगुरु सबद विवेक विन। संजम रहा न जाइ॥ दादू ग्यान विचार विन। विषय हलाहल खाइ॥ ९२॥ घर घर घट कोल्हू चलइ। अमी महारस जाइ॥ दादू गुरु के ग्यान बिन। विषय हलाहल खाइ॥ ६३॥ सतगुरु सबद उलंघि करि। जिन कोई सिख जाइ॥ दादू पग पग काल है। जहाँ जाइ तहँ खाइ॥ ९४॥ सतगुरु बरजइ सिख करइ। क्योँ करि बंचइ काल॥ दह दिसि देखत बहि गया। पानी फोरी पाल॥ ६५॥ सतगुरु कहइ सो सिख करइ। सब सिधि कारज होइ॥ अमर अभय पद पाइए। काल न लागइ कोइ॥ ६६॥ साहिब को भावइ नहीं। सो हम तें जिनि होइ॥ सतगुरु लाजर आपना। साधु न मानर कोर ॥ ६७॥ हैं। की ठाह रहें। कही। तन की ठाहर तीन॥ जी की ठाहर जी कही। ग्यान गुरू का पीन ॥ ६८॥ पंच सवादी पंच दिसि। पंचे पाँचो बाद॥ तब लग कहा न कीजिए। गुरू दिखाया घाट॥ ६६॥ दादू पंचो एक मत। पंचों पूरा साथ॥ पंचो मिलि सनमुख भए। पंचो गुरु की बात ॥ १००॥ ताता लोहा तिनै सो। क्यें। करि पकडा जाइ॥ गगन गती सुभाइ नहीं । गुरु नाहे बूझइ माइ ॥ १०१॥

थौगुन गुन करि मानई। सोई सिष्य सुजान॥ सतगुरु औगुन क्याँ करइ। समझइ सोई संयान॥ १०२॥ सोने सेती वैर क्या। मारइ घन के घाइ॥ दादू काटि कलंक सव। राखइ कंठ जगाइ॥ १०३॥ पानी माहैँ राखिये। कनक कलंक न जाइ॥ दादू गुरु के ग्यान साँ। ताइ अगिनि में बाहि॥ १०४॥ महिँ मीठा हेत करि। ऊपर कडुवा राखि॥ सतगुरु सिख को सीख दे। सब साधाँ की साबि ॥ १०५॥ सिष्य भरीसे आपना। है बोलो हुसियार॥ कहेगा सो बहेगा हमहि। पहली करइ पुकार ॥ १०६ ॥ सतगुरु कहइ सो कीजिए। जो तूँ सिष्य सुजान॥ जहँ लाया तहँ सागि रहु। वृझ इकहा अजान ॥ १०७॥ गुरु पहली मनसे कहर । पीछे नैन कि सैन ॥ दादू सिख समझइ नहीं। किह समझाचइ बैनं॥ १०८॥ कहे लखइ सो मानवी। सैन लखइ सो साध॥ मन की लखई सो देवता। दादू अगम अगाध ॥ १०६॥ कहि कहि मेरी जीभ रह। सुनि सुनि तेरे कान॥ सतगुरु वपुरा क्या करइ। चेला मृढ अजान ॥ ११०॥ एक सबद सब कुछु कहा। सतगुरु सिख समझाइ॥ जहँ लाया लागइ नहीं। फिरि फिरि बूझइ आइ॥ १११॥ ज्ञान लिया सब सीख सुनि। मन का मैल न जाइ॥ गुरू विचारा क्या करइ। सिष्य हलाहल खाइ॥ ११२॥ सतगुरु की समझइ नहीं। भ्रपने उपजइ नाहिं॥ तौ दादू क्या की जिये। बुरी विथा मन माहिँ ॥ ११३॥ गुरु अपंग पग पंख विन । सिख साखा का भार ॥ दादू खेवट नाउ बिन। क्याँ उत्तरेंगे पार॥ ११४॥ बादू संसा जीव का। सिख साखा का साल॥

वूनों को भारी पडी। होगा कीन हवाल ॥ ११५॥ अंधे अंधा मिलि चले। दादु गाँधि कतार॥ कूप पडे हम देखते। अंधे अंधा लार॥ ११६॥ . मोधी नहीँ सरीर को। और को उपदेस॥ दादृ अचरज देखिया। ये जाँग किस देस ॥ ११७ ॥ सांधी नहीं सरीर को। कहि अगम की बात ॥ जान कहावहिँ बापुरे। झावध लीये हाथ ॥ ११८॥ माया माहें काढि करि। फिरि माया में दीन्ह॥ दोऊ जन ममुझिंह नहीं। एकउ काज न कीन्ह ॥ ११६ ॥ कहइ सां गुरु किस काम का। गहि भरमावह आन॥ तत्त बतावइ निर्मला। सो गुरु साध सुजान॥ १२०॥ त् मरा है हुउँ तरा। गुरु सिख कीया मंत ॥ दोना भूल जात हैं। दाद विसरा कत ॥ १२१॥ तुहि दुहि पीवह ग्वाल गुरु। सिख है छेली गाइ॥ यह अवसर याद्वी गया। दादू कह समझाइ॥ १२२॥ सिख गांस गुरु ग्वाल है। रच्छा करि करि लेइ॥ दावू राख़ इ जतन करि। आनि भनी को देह॥ १२३॥ झूठे अंधे गुरु घने । भरम दिहावहिँ **आह** ॥ दादु माचा गुरु मिलइ। जीव ब्रह्म होई जाई॥ १२४॥ सुद्धे अंत्रे गुरु घने । येथे विषय विकार ॥ दाद्र साचा गुरु भिलद्र। सनमुख सिरजनतार ॥ १२५ ॥ 💆 झूंड अंत्रे गुरु घरे। भरम दिहार्गाह काम॥ बंधे माया माह सो। दाइ मुख सी गाम ॥ १२६॥ झुठ अंध गुरु घन । भटकहि घर घर वर्षर ॥ कारत को भी भी है नहीं। बाद माथे गारि॥ १२७॥ भगन कटा गंद आप को। भगति न जानीह भेव॥ स्तानं ही समझां है नहीं। कहा बसाह गुरुद्व ॥१२८॥

भरम करम जग बंधिया। पंडित दिया भुलाइ॥ दादू सतगुरु ना मिलइ। मारग देइ दिखाइ॥ १२९॥ पंथ बतावइ पाप का। भरम करम बेसास ॥ निकट निरंजन जो रहइ। क्योँ न बतावइ तास ॥ १३०॥ थापा उरझा उरिझया। दीसइ सब संसार॥ आगा सुरझे सुरझिया। यह गुरु ज्ञान विचार॥ १३१॥ साधू का अँग निर्मला। तामें मल न समाइ॥ परम गुरू परगर कहइ। ता तेँ दादू ताइ॥ १३२॥ राम नाम गुरु सबद साँ। रे मन पेलि भरम्म॥ निहकरमी साँ मन मिला। दादू काटि करम्म ॥ १३३॥ विन पाइन का पंथ है। क्येँ। करि पहुँचइ प्रान॥ विकट घाट औघट खरे। माहिँ सिखर असमान ॥ १३४॥ मन ताजी चेतिन चढइ। लय की करइ खगाम॥ सबद गुरू का ताजना। पहुँचइ साधु सुजान॥ १३५॥ साधू सुमिरन सो कहा। सुमिरन आया भूल॥ दादू गहि गंभीर गुरु। चेतन आनँद मूल ॥ १३६॥ आप सवारथ सब सगे। प्रान सनेही नाहिँ॥ प्रान सनेही राम हैँ। की साधू कालि माहिँ॥ १३७॥ जेहि मत साधू ऊधरे। सो मत लीया सोध॥ मन लेइ मारग मूल गहि। सतगुरु को परमोध॥ १३८॥ सुख का साथी जगत सब। दुख का नाहीँ कोइ॥ दुःख का साथी साइयाँ। दादू सतगुरु होइ॥ १३६॥ 🥌 सगे हमारे साधु हैं। सिर पर सिरजनहार॥ दादृ सतगुरु सो सगा। दूजा घंघ विकार॥ १४०॥ दादू के दूजा नहीं। एके आत्मा राम॥ सतगुरु सिर परि साधु सब। प्रेम गती विस्नाम॥ १४१॥

दादू भूंगी कीट ज्योँ। सतगुरु सेतीँ होइ॥ आप सरीखे करि लिये। दूजा नाहीँ कोइ॥ १४२॥ कच्छप राखद दिष्ट में । कुंजी के मन माहि ॥ सतगुरु राख इ आपना। दूजा कोई नाहिँ॥ १४३॥ बचाँ के माता विता। दूजा नाहीँ कोइ॥ दादू उपजइ भाव साँ। सतगुरु के घट होइ॥ १४४॥ एके सबद् अनंत सिख। जब सतगुरु बोलइ॥ दादू जड़े कपाट सब। दे कुंजी खोलइ॥ १४५॥ बिनहीं कीया होइ सव। सनमुख सिरजनहार॥ दादू करि करि को मरइ। सिख साखा सिर भार॥ १४६॥ सूरज सनमुख आरसी। पावक किया प्रकास ॥ दादू साई साधु बिचि। सहजहि उपजइ दास ॥ १४७॥ पंची ये परमोधि ले। इनहीँ को उपदेस ॥ यह मन अपने हाथ करि। ती चेला सब देस ॥ १४८॥ दादू सुध बुध आतमा। सतगुरु परसइ आइ॥ बादू भूंगी कीट ज्योँ। देखतही, होइ जाइ॥ १४९॥ अमर भये गुरु ज्ञान से । केते हि कि माहि ॥ ं दादू गुरु के ज्ञान बिन। केते मरि मरि जाहिँ॥ १५० 🖟 ओषधि खाइ न पथ रहइ। बिषम व्याधि क्याँ जाइ॥ दादू रोगी बावरा। दोस बैद को लाइ॥ १५१॥ बैद बिया कह देखि करि। रोगी रहइ रिसाइ॥ मन माहै लीये रहइ। दादू ज्याधि न जाइ॥ १५२॥ बैद विचारा क्या करइ। रोगी रहइ न साच॥ खाटा मीठा चरपरा। माँगइ मेरा बाच ॥ १५३॥ 💆 बुर्लभ दरसन साधु का। दुर्लभ गुरु उपदेस ॥ कुर्लम करना कठिन है। दुर्जभ परस झलेस ॥ १५४॥

( दादू अविचल मंत्र, अमर मंत्र । अखय मंत्र, अभय मंत्र ॥ धाम मंत्रे निजसार । सजीवनिमंत्र, सवीरज मंत्र ॥ धुंदरमंत्र, सिरोमनिमंत्र । निर्मलमंत्र निराकार ॥ अलखमंत्र, अकलमंत्र । अगाधमंत्र, अपारमंत्र ॥ अनंत मंत्र राया नूर मंत्रं । तेजमंत्र जोतिमंत्र ॥ प्रकासमंत्र परममंत्र पाया । उपदेस दिखाया ) १५५ ॥ दादू सबही गुरु किया । पसु पंखी वनराइ ॥ पंच तत्त गुनतीनि में । सबही माहि खुदाइ ॥ १५६ ॥ जे पहली सतगुरु कहा । नैनहुँ देखा आइ ॥ अरस परस मिलि एक रस । दादू रहे समाइ ॥ १५७ ॥

इति गुरुदेव को अंग संपूर्णम् ॥ १ ॥

### अथ सुमिरन को अंग।

---:0:

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरु देवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ एकै अच्छर पीव का। सोई सत करि जानि॥ राम नाम सतगुरु कहा। दादू सो परवानि॥२॥ पहली स्रवन दुती रसन। तृतिये हिरदै गाइ॥ चतुरदसी चिंतन भया। रोम रोम छव लाइ॥३॥ दादू नीका नाउँ है। तीन छोक तत सार राति दिवस रिटबो करी। रे मन इहइ बिचार॥ ४॥ 🎷 दादू नीका नाउँ है। हरि हिरदै न विसारि॥ मूरति मन माहै बसइ। सासै साँस सँभारि॥ ५॥ सासै "साँस सँभारता। एक दिन मिलिहइ आइ॥ सुमिरन पैडा सहज का। सतगुरु दिया दिखाइ॥ ६॥ दादू नीका नाउँ है। सो तूँ हिरदै राखि॥ पाखँड परपँच दूरि करि। सुनि साधू जन साखि॥ ७॥ 🤝 दादू नीका नाउँ है। आप कहइ समझाइ॥ और अरँभ सब छाडि दे। राम नाम लव लाइ॥ ८॥ रामभजन का सोच क्या। करता होइ सो होइ॥ दादूराम सँभारिये। फिरि बूझिये न कोइ॥६॥ राम तुम्हारे नाउँ बिन। जे मुख निकसइ और॥ ते अपराधी जीव को। तीनि लोक कत ठौर॥ १०॥ छिन छिन राम सँभारता। जे जिब जावत जाउ॥ आतम के आधार को। नाहीँ आन उपाउ॥ ११॥

एक महरत मन रहइ। नाउँ निरंजन पास ॥ दादू तबही देखता। सकल करम की नास ॥ १२॥ सहजे ही सब होइगा। गुन इंद्री का नास॥ दादूराम सँभारता। कटे करम के पास ॥ १३॥ राम नाम गुरु सबद साँ। रे मन पेलि भरम्म ॥ निहकरमी साँ मन मिला। दादू काटि करम्म ॥ १४॥ एक राम के नाउँ विन । जीव कि जरिन न जाइ॥ दादू केते पचि मुये। करि करि बहुत उपाइ॥ १५॥ एक राम की टेक गहि। दूजा सहज सुभाइ॥ राम नाम छाडइ नहीं। दूजा मावइ जाइ॥ १६॥ दादू राम अगाध है। परिमिति नाहीँ पार ॥ भवरन वरन न जानिये। दादू नाउँअधार॥ १७॥ दादू राम अगाध है। अविगति लखइ न कोइ॥ निरगुन सरगुन का कहइ। नाउँ विलंब न होइ॥ १८॥ दादूराम अगाध है। बेहद लखा न जाइ॥ आदि अंत नहिँ जानिये। नाउँ निरंतर गाइ॥ १६॥ दादूराम अगाध है। अकल अगोचर एक॥ दादू नाउँ विलंबिये। साधू कहहिँ अनेक ॥ २० ॥ एके महह राम है। समरथ साईँ सोइ॥ मैदे के पकवान सब। खाना होइ सो होइ॥ २१॥ सरगुन निरगुन दे रहे। जैसा तैसा छीन्ह॥ हरि सुमिरन छव छाइये। का जानउँ का कीन्ह ॥ २२ ॥ दादू सिरजनहार के। केते नाउँ अनंत॥ चित आवइ सो लीजिये। साधू सुमिरहिँ संत ॥ २३॥ प्रान पिंड हमको दिया। अंतरि सेवइ ताहि॥ जो आवइ अवसान सिर। सोई नाउँ सवाहि॥ २४॥

ऐसा कौन अभागिया। कळू दिढावर भौर॥ नाउँ विना पग धरन को। कहह कहाँ है ठौर॥ २५॥ 🔧 निमिष न न्यारा की जिये। अंतर से उर नाम ॥ कोटि पतित पावन भये। केवल कहता राम ॥ २६ ॥ जो तै "यह जाना नहीं"। राम नाम निज सार॥ किर पीछे पछितायगा। रे मन मूढ गवाँर ॥ २७ ॥ 🧹 दादू राम सँभारि ले। जब लग सुखी सरीर॥ किर पीछे पछितायगा। तन मन धरइ न धीर॥ २८॥ दुख दरिया संसार है। सुख का सागर राम ॥ सुख सागर चील जाइये। दादू तिज वे काम ॥ २६॥ द्रिया यह संसार है। राम नाम निज नाव॥ दादू ढील न की जिये। यह अवसर यह दाव ॥ ३०॥ मेरे संसा को नहीं। जीवन मरन के राम॥ सपनेहूँ जिनि बीसरह। मुख हिरदै हरिनाम ॥ ३१॥ 🧹 दादू दुखिया तब लगइ। जब लग नाउँ न लेइ॥ तबहीँ पावन परम सुख। मेरी जीवनि येइ ॥ ३२॥ कछुन कहावइ आप को। साईँ को सेवइ॥ दादू दूजा छाडि सब। नाउँ निज लेवर ॥ ३३ ॥ जे चित चिहुँदइ राम से। सुमिरन मन लागइ॥ दादू आत्मा जीव का। संसा सब भागइ॥ ३४॥ दादू पीव क नाउँ छे। तोर मिटइ सिरसाल ॥ घडी महूरत चालना। कैसी आवर काल॥ ३५॥ दादू भौसर जीव तेँ। कहा न केवल राम॥ अंत काल हम कहेँ गे। जमबैरी साँ काम ॥ ३६॥ ऐसे महँगे मेाल के। एक खास जो जाइ॥ चौदह लोक समान सो। काहे रेत मिलाइ॥ ३७॥ साई साधु सुजान नर। साई सेती लाइ॥

साटा सिरजनहार साँ। महँगे मोल विकाद ॥ ३६८॥ जतन करइ नहिँ जीवं का। तन मन पवना फेर॥ दादू महँगे मोल का। होय दो वटि एक सेर॥ ३९॥ रावत राजा राम का। कांध्र न विसारी नाउँ॥ भातम राम संभारिये। ती बस काया गाउँ॥ ४०॥ अह निस सदा सरीर में। हिर चितवत दिन जाइ॥ प्रेम मगन लयलीन मन । अंतरि गति लव लाइ ॥ ४१ ॥ निमिष एक न्यारा नहीँ। तन मन माँझ समाइ॥ एक अंग लागा रहइ। ताको काल न खाइ॥ ४२॥ पिंजर पिंड सरीर का। सुवटा सहज समाइ॥ रमता सेताँ रमि रहइ। विमल विमल जस गाइ॥ ४३॥ अविनासी सो एक हो। निमिष न इत उत जाइ॥ कहत विलाई क्या करइ। जे हरि सबद सुनाइ॥ ४४॥ जहाँ रहउ तहँ राम सोँ। भावइ कंद्छि जाइ॥ भावइ गिरि परवत रहउ। भावइ गेह बसाइ॥ ४५॥ भावइ जाइ जलहि रहउ। भावइ सीस नवाइ। जहाँ तहाँ हरि नाउँ से। हिरदे हेत जगाइ॥ ४६॥ राम कहे सब रहत हैं। नख सिख सकल सरीर॥ राम कहे बिन जात है। समुभउ मनवाँ बीर॥ ४७॥ राम कहे सब रहत है। लाहा मूल सहेत॥ राम कहे बिन जात है। मूरख मनवाँ चेत ॥ ४८॥ राम कहे सब रहत है। आदि अंत लेाँ सोइ॥ राम कहे बिन जात है। यह मन बहुरि न होइ॥ ४६॥ राम कहे सब रहत है। जीव ब्रह्म की लार॥ राम कहे बिन जात है। रे मन हो हुसियार ॥ ५० ॥ हरि भज काफिर जीव ना। पर उपकार समाइ॥

दादू भरना तहें भला। जहं पसु पंकी खाइ॥ ५१॥ राम सबद मुख ले रहइ। पीछ लागा जाइ॥ मनसा बाचा कर्मना। तेहि ताति सहज समाइ॥ ५२॥ रिच मिच लागे नाउँ से। रात माते हो इ॥ देखइँगे दीदार को। सुख पावइँगे सोइ॥ ५३ ॥ साई सबई सब भले। बुरा न फहिये कोई ॥ सारो माँहइँ सो बुरा। जिस घट नाउँ न होइ॥ ५४॥ दादू जियरा राम विन । दुखिया येहि संसार ॥ उपजइ बिनसइ खिप मरइ। तुख सुख बारंबार ॥ ५५ ॥ राम नाम रुचि ऊपजइ। लेवइ हित चित लाइ॥ दादू सोई जीयरा। काहे जमपुर जाइ॥ ५६॥ नीकी बारिया आइ करि। राम जपी लीन्हा॥ भातम साधन सोधि करि। कारज भल कीन्हा॥ ५०॥ अगम वस्तु जाने पडी। राखी मंझि छिपाइ॥ छिन छिन सोई सँभारिये। मति वे बीसरि जाइ॥ ५८॥ दादू उज्जल निर्मला। हरि-रँग राता होइ॥ काहे दादू पांच मरइ। प्रानी सेती धोइ॥ ५६॥ सरिर सरोबर राम जला। मनिह सजीवन सार ॥ दादू सहजहि सब गये। मन के मैल विकार ॥ ६० ॥ राम नाम जलं कृत्वा। स्नानं कृत्वा सदा मतिः॥ तन मन आत्मा निर्मलं। पंच भूपत्वसंगतः॥ ६१॥ उत्तम इंद्री नियहं। मुच्यंते माया मनः॥ परपुरुष पुरातनं। चितते सदा मनः॥ ६२॥ दादू सब जग विष भरा। निराविष विरक्षा कोइ॥ सोई निरबिष होइगा। नाव निरंजन होइ॥ ६३ ॥ दादू निरिविष नाउँ सोँ। तन मन सहजिह हो है।।

राम निरोगा करइगा। दूजा नाहीँ कोइ॥ ६४॥ झहा भगति मन ऊपजर। माया भगति विलाइ N दादू निरमल मल गया। ज्योँ रिब तिमिर न जाइ॥ ६५॥ दादू विषय विकार सोँ। जब लग मन राता॥ त्य लग चीत न आवई। त्रिभुवनपतिदाता॥ ६६॥ का जानउँ कब होइगा। हरि सुमिरन एक तार॥ का जानउँ कब छाडिहर। यह मन विषय विकार॥ ६७॥ जो सुमिरन होता नहीँ। नहीँ सो कीजिस काम॥ दादू यह तन याँ गया। क्योंकर पाइअ राम॥ ६८॥ राम नाम निज मोहनी। जिन मोहे करतार॥ सुर नर संकर मुनि जना। ब्रह्मा सृष्टि विचार॥ ६६॥ राम नाम निज औषधी। काटइ कोटि विकार॥ विषम व्याधि तेँ अवरइ। काया कंचन सार॥ ७०॥ निर्विकार निज नाउँ ले। जीवन इहइ उपाइ ॥ दादू कि त्रिम काल है। ताके निकट न जाई॥ ७१॥ मन पवना गहि सुरति सोँ। दादू पावइ स्वाद ॥ सुमिरन माँहइँ सुख घना। छाडि देहु वकवाद ॥ ७२ ॥ नावँ से पीडा लीजिये। प्रेम भगति गुन गाइ॥ दादू सुमिरन प्रीति साँ। हेत सहित जव लाइ॥ ७३॥ प्रान कवँल मुख राम कह। मन पवना मुख राम ॥ दादु सुरति मुख राम कह । ब्रह्म सुरत निज ठाम ॥ ७४ ॥ कहता सुनता राम कह। छेता देता राम ॥ खाता पीता राम कह। आत्म कवँल विस्नाम ॥ ७५ ॥ ज्याँ जल पइठइ दूध मेँ । ज्याँ पानी मेँ छोन ॥ पेसे आतमराम से । मन हठ साधइ कोन ॥ ७६ ॥ राम नाम में पैठि करि। राम नाम एव छाइ 🕷

यह इकंत त्रयलोंक में। अनत काहि को जाइ॥ ७०॥ ना घर भला न वन भला। जहाँ नहीं निज नाउँ॥ दादू उनमन मन रहइ। भला त सोई ठाउँ॥ ७८॥ निर्गुणं नामं मई। हिरद्द भाव प्रवर्तितम्॥ भर्म कर्म किल विषं। माया मोहं कंपितम्॥ ७९॥ कालं जालं सोचितं। भयानक जम किंकरम्॥ हार्ष मुद्तिं सतगुरं। दाता अविगति दरसनम्॥ ५०॥ सब सुख सरग पताल के। तीलि तराजू वाहि॥ हरि सुख एक पलक का। ता सम कहा न जाइ॥ ८१॥ राम नाम सब कोइ कहइ। कहिवे बहुत विवेक॥ पक अनेकों फिरि मिले। एक समाना एक ॥ ५२॥ अपनी अपनी हद में । सब कोइ लेवइ नाउँ॥ जे लागे बेहद सो । तिनकी मैं बिल जाउँ॥ ५३॥ कौन पटंतर दीजिये। दुजा नाही कोइ॥ राम तरीखा राम है। सुभिरंही सुख हो इ॥ ८४॥ अपनी जानउँ आप गति। स्रीर न जानउँ कोइ॥ सुमिरि सुमिरि रस पीजिये। दादू झानँद होई॥ ५५॥ सब ही बेद पुरान पहि। मेटि नाउँ निरधार॥ सब कुछ इसहीँ माहिँ है। क्या करिये विस्तार॥ ८६॥ पढि पढि थाके पंडिता। किनहुँ न पाया पार॥ कथि कथि थाके मुनिजना। दादू नाहि अधार॥ ५७॥ निगमहिँ अगम विचारिये। तऊ पार नहिँ आवइ॥ तातेँ सेवक क्या करइ। सुमिरन लब लाबइ॥ ८८॥ दादु अलिफ अलाह का। जो पाद जान उकोइ॥ कुरान कतेवा इल्म सब। पाढि करि पूरा होइ॥ ८९॥ दादू यह तन पिजरा। माहरूँ मन सूवा॥

पक नाउँ अलुाह का। पार्व हाफिज हूवा ॥ ६०॥ नाउँ लिया तब जानिये। तन मन रहइ समाइ॥ आदि अंत मधि एक रस। कबहूँ भूलि न जाइ॥ ६१॥ एकइ दसा अनंत की। दूजी दसा न जाइ॥ आपा भूले आन सब। एकइ रहइ समाइ॥ ६२॥ दादू पीवइ एक रस। विसरि जाइ सब मीर॥ अबिगति यह गाते कीजिये। मन राखड येहि ठीर ॥६३॥ आतम चेतन की जिये। प्रेम का रस पीवइ॥ दादू भूलइ देह गुन। ऐसइ जन जीवइ॥ ६४॥ कहि कहि केते दादू थके । सुनि सुनि कहु क्या लेइ॥ लोन मिलइ गालि पानियाँ। तासनि चितवा देइ॥ ६५॥ दादू हिर रस पीवता। रती विलंब न लाइ॥ बारंबार सँभारिये। मति वै बीसरि जाइ॥ ६६॥ जगत सो सपना होइ गया। चितामाने जब जाइ॥ तबही साँचा होत है। मादि अंति डर लाइ॥६७॥ नाउँ न मानइ तब दुखी। आषइ सुख संतीख॥ दादू संवक राम का। दूजा हरष न सोक॥ ६८॥ मिलते सब सुख पाइये। बिछुरे बहु दुख होइ॥ दादू सुख दुख राम का। दूजा नाही कोइ॥ ६६॥ दाद हिर का नाउँ जल। मैं मीनं ता माहिं॥ संग सदा आनँद करिहाँ। बिछुरत ही मरि जाहिँ॥ १००॥ दाद् राम विसारि करि। जीवइ केहि आधार॥ ज्योँ चातक जल बूँद को। करइ पुकार तुकार॥ १०१॥ यह जीवइ येहि आसरे। सुमिरन के आधार॥ दाद छिटकइ हाथ तेँ। हम को वार न पार ॥ १०२ ॥ दादू नाउँ निमित् भजइ। गति निमित्त भजि सोइ॥

सेवा निमित सोई भजइ। सदा सजीवनि होइ॥ १०३॥ राम रसाइन नित चुवइ। हरि हीरा है साथ॥ सो धन मेरे साइँयाँ। घलख खजाना हाथ॥ १०४॥ हिरदे राम रहइ जा जन के। ताके ऊना कान कहइ॥ अठिसिधि नवनिधि ताके आगे। सन्मुख ठाढी सदा रहइ ॥१०५॥ बंदति तीनि लोक का वपुरा। कै ते दरस लहइ॥ नाउँ निसान सकल जग ऊपरि। दादू देखत रहइ॥ १०६॥ दादू सव जग नीधना। धनवंता नाहें कोइ॥ सो धनवंता जानिये। राम पदारथ होइ॥ १०७॥ सँगही लागा सब फिरइ। राम नाम के साथ ॥ चितामनि हिरदे बसइ। सकल पदारथ हाथ॥ १०८॥ हादू आनंद आतमा। अविनासी के साथ॥ प्राननाथ हिरदे बसइ। सकल पदारथ हाथ ॥ १०९.॥ भावइ तहाँ छिपाइये। साँच न छाना होइ॥ सेस रसातल गगन भ्रुव। परगट कहिये सोइ॥ ११०॥ दाद् कहँ नारद जना। कहाँ भगत प्रह्लाद॥ परगट तीनउँ लोक में। सकल पुकारइ साध ॥ १११ ॥ कहँ सिव बइठा ध्यान धरि। कहाँ कबीरा नाम ॥ सो क्योँ छाना होइगा। जो रे कहैगा राम ॥ ११२ ॥ कहाँ लीन सुकदेव था। कहँ पीपा रैदास ॥ दादू साँचा क्योँ किपइ। सकल लोक परकास ॥ ११३॥ कहँ था गोरख भरथरी। अनत सिधोँ का मंत ॥ परगट गोपीचंद है। सत्त कहहिँ सव संत॥ ८॥ ११४॥ अगम अगोचर राखिये। करि करि कोटि जतन्न॥ दादु छाना क्याँ रहइ। जिस घट राम रतन्न॥ ११५॥ दादू सरग पताल में। साँचा लेवइ नाउँ॥ सकल लोक सिर देखिये। परगढ समही ठाउँ॥ ११६॥

सुमिरन का संसा रहा। पछितावा मन माहि"॥ दादू मीठा रामरस। सगला पीया नाहिँ॥ ११७॥ दादू जैसा नाउँ था। तैसा लीया नाहिँ॥ हीस रही यह जीव में। पश्चितावा मन माहिँ॥ ११८॥ दादू सिर करवत बहइ। बिसरइ आतम राम॥ म। हिँ कलेजा कार्रिये। जीवनही विस्नाम ॥ ११६॥ दादू सिर करवत बहइ। राम रिदे थी जाइ॥ भाहिँ क लेजा काटिये। काल दसउ दिसि खाइ॥ १२०॥ दादू सिर करवत बहइ। अंग परस नहिँ होइ॥ माहिँ कलेजा काटिये। विथा न जानइ कोइ॥ १२१॥ दादृ सिर करवत बहइ। नैनहुँ निरखइ नाहिँ॥ माहिँ कलेजा काटिये। साल रहा मन माहिँ॥ १२२॥ जेता पाप सब जग करइ। नाउँ विसारे होइ॥ दादू राम समारिये। पता डारइ धोइ॥ १२३॥ जवहीं राम विसारिये। तबहीं मोटी मार ॥ खंड खंड कारे नाखिये। बीज पडर तेहि बार ॥ १२४ ॥ जबहीँ राम बिसारिये। तबही भंपइ काल ॥ किर ऊपर करवत बहर। आह पडर जमजाल॥ १२५॥ जबही राम बिसारिये। तबही कंध विनास ॥ पग पग परलइ पिंड पडइ। प्रानी जाइ निरास ॥ १२६ ॥ जबही राम बिसारिय। तबहीँ हानी होइ॥ प्रान पिंड सरवस गया। सुकी न देखा कोइ॥ १२७॥ साहिव जी के नाउँ माँ। विरहा पीँड पुकार॥ ताला वेली रावना। दादू है दीदार॥ १२८॥ साहिब जी के नाउँ माँ। भाव भाक्त बेसास ॥ लेइ समाधि लागा रहइ। दाद साईँ पास ॥ १२६॥ साहिब जी के नाउँ माँ। मित बिधि ज्ञान बिचार॥ प्रेम श्रीति सतनेह सुख। दादू जोति अपार॥ १३०॥ साहिब जी का नाउँ माँ। सब कुछ भरे भँडार॥ नूरा तेज अनंत है। दादू सिरजनहार॥ १३१॥ जिसमे सब कुछ सो लिया। नीरंजन का नाउँ॥ दादू हिरदे राखि ले। मैं बलिहारी जाउँ॥ १३२॥

इति सुमिरन का अंग सम्पूर्ण ॥ २ ॥ २७५ ॥

. . .

...

•

.

#### श्रय बिरह को श्रंग।

धादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुर देवतः॥ वंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ रतिवंती आराति करइ। राम सनेही आव॥ दादू अवसर अब मिलइ। यह बिराहाने का भाव॥ २॥ पीव पुकारइ विरहिनी। निस दिन रहइ उदास ॥ राभ राम दादू कहइ। ताला बेली पास ॥ ३॥ मन चित चातक ज्यों रटइ। पित्र पित्र लागी प्यास॥ दादू दरसन कारने। पुरवहु मेरी आस॥ ४॥ बिराहिनि दुख का सन कहर। का सन देइ सँदेस॥ पंथ निहारत पीव का। बिरिहाने पलदे केस ॥ ५ ॥ विरहिनि दुख कासन कहइ। जानत-है जगदीस॥ निस दिन हिअरा विहारिहइ। विरहा करवत सीस ॥ ६॥ विरहिनि कुरलइ कुंज ज्ये। निस दिन तलफत जाइ॥ राम सनेही कारनइ। रोवत रैनि बिहाइ॥ ७॥ पासइ बइठा सब सुनउँ। हमकोँ जाब न देइ॥ दादू तेरे सिर चढइ। जीव हमारा लेइ॥ ५॥ सब को सुखिया देखिये। दुखिया नाहीँ कोइ॥ वुखिया दादू दास है। ऐन परस नहिँ होइ॥६॥ साहिब मुख बोलइ नहीं। सेवक फिरइ उदास ॥ यह बेदन जिव में रहइ। दुखिया दादू दास॥ १०॥ विय बिन पल पत्न जुग भया। कठिन दिवस क्योँ जाइ॥ हादू दुखिया राम विन। काल रूप सब खाइ॥ ११॥

दादू इस संसार में । मुझ से दुखी न कोई ॥ पिय मिलने के कारने। मैं जल भारिया रोइ॥ १२॥ ना वह मिलइ न में सुखी। कहु क्यो जीवन ही इ॥ जिन मुझ को घायल किया। मेरी दारू साइ॥ १३॥ जबलागि सुरति मिटइ नहीं। मन निहचल नहिं होइ॥ जबलागि पिय परसइ नहीं । बडी बिपात यह मोइ ॥ १४॥ राम बिक्रोही बिराहिनी। फिरि मिलन न पानइ॥ दाद तलफइ मीन ज्योँ। तुझ दया न आवइ॥ १५॥ दरसन कारन विराहिनी। वैरागिन होवइ॥ दादू बिरह बियोगिनी। हरि मारग जोहइ॥१६॥ ग्रात गत आतुर मिलन को। जैसे जल बिन मीन। सो देखह दीदार को। दादू आतम लीन॥१७॥ ज्यों अमली चित अमल है सूरे के संग्राम ॥ निरधन के चित धन बसइ। यो दादू मन राम ॥१८॥ ज्याँ चातक चित जल बसइ। ज्याँ पानी चित मीन ॥ जइसे चंद चकोर है। ऐसइ हरि सो कीन॥ १६॥ ज्यों कुंजर के मन बसइ। अनल पंखि आकास ॥ यो दादू मन राम सो । बैरागी बन बास ॥२०॥ भवँरा छबधी बास का । मोहा नाद कुरग ॥ दादू का मन राम सोँ। दीपक जोति पतंग ॥२१॥ स्रवना राते नाद सो । नेना रात रूप ॥ जिन्मा राती स्वाद सोँ। दादु एक अनूप॥॥ २२॥ देह पियारी जीव को। निस दिन सेवा माहि॥ दादु जीवन मरन लोँ। कबहूँ काडइ नाहिँ॥ २३॥ देह पियारी जीव को। जीव पियारा देह॥ दादू हरि रस पाइये। ऐसा होइ सनेह ॥ २४॥

बादू हरदम माहिँ दिवान। सेज हमारी पीय है। देखउँ सो सुविहान। इसक हमारी जीय है॥ २५॥ दादू हरदम माहिँ दिवान। कहूँ दरूनैँ दरद सोँ॥ दरद दरूनै जाहिं। जब देखडँ दीदार को ॥ २६॥ दातु दरूने दरदवँद। यह दिल दरद न जाइ ॥ हम दुखिया दीदार के। मिहरवान दिखलाइ ॥ २७॥ मुये पीर पुकारता। वैद न मिलिया आइ॥ दादू थोडी बात थी। जे दुक दरस दिखाइ॥ २८॥ मैं भिष्यारी माँगता। दरसन देहु द्याल॥ तुम दाता दुख भंजना। मेरी करहु सँभाछ॥ २९॥ क्या जीये मैं जीवना। विन दरसन बेहाल॥ दादू सोई जीवना। परगट दरसन लाल॥ ३०॥ येहि जग जीवन सो भला। जब लग हिरद्य राम॥ राम बिना जो जीवना। सो दादू बे काम ॥ ३१ ॥ दादू कहु दीदार की। साई सेती बात॥ कव हरि दरसन देहुगे। यह अवसर चिळ जात॥ ३२॥ बिथा तुम्हारे दरस की। मोहि ब्यापइ दिन रात॥ दुखी न कीजे दीन को। दरसन दीज तात॥ ३३॥ इस हियरे पइ साल। पिय विन वयोँ नहिं जाइसी॥ जब देखड मेरा लाल। रोम रोम सुख आइसी॥ ३४॥ तूँ है तइस प्रकास करि। अपना आप दिखाइ॥ दादु को दीदार दे। बालि विलंब नहिँ लाइ॥ ३५॥ विय जो देखइ मुज्झको। हो भी देखउँ पीव ॥ हीं देखडें देखत मिला । ती सुख पावह जीव ॥ ३६ ॥ तन मन तुम्ह पर वारने। बार दीजे कइ बार॥ जो ऐसी बिधि पाइये। छीजै सिरजनहार ॥ ३७॥

दीन दुनी सादिकइ करउँ। देखन दे दीदार॥ तन मन भी छिन छिन करउँ। भिस्त दोजग भी वार॥ ३८॥ हम दुखिया दीदार के। दिल पइ दूरि न होइ॥ भावइ हम को जार दे। होना है सो होइ॥ ३९॥ दादू कहइ जे कुछ दिया। सो सब तुम्हहीँ खेहु॥ तुम्ह विन मन मानइ नहीं। द्रस अपाना देहु॥ ४०॥ दूजा कुछ मागइ नहीं। हम को दे दीदार॥ तूँ है तब लग एक ठग। दादू के दिलदार ॥ ४१॥ तूँ है तैसी भगति दे। तूँ है तैसा प्रेम ॥ तूँ है तैसी सुरति दे। तूँ है तैसा खेम ॥४२॥ सदिकइ करउँ सरीर को। बेर बेर बहु भंत॥ भाव भगति हित प्रेम लेइ। खरा पियारा कंत ॥ ४३॥ दादू दरसन की रही। हम को बहुत अपार॥ क्या जानउँ कबहूँ मिलइ। मेरा प्रान अधार॥ ४४॥ दादू कारन कंत के। खरा दुखी बेहाल ॥ मीरा मेरा मेहर कर। दे दरसन दर हाल ॥ ४५॥ ताला बेली प्यास बिन। क्योँ गस पीया जाइ॥ बिरहा दरसन दरदे सो । हम को देहु खुदाइ॥ ४६॥ ताला बेली पीर स्नाँ। बिरहा प्रेम पिमास ॥ दरसन संती दीजिये। बिलसइ दादू दास॥ ४७॥ हम को अपना आप दे। इस्क मोहब्बत दर्द ॥ सेज सुहाग सुख प्रेम रस । मिलि खेल हैं जा पर्द ॥ ४८॥ प्रेम भगति माता रहइ। ताला बेली अंग॥ सदा सपीडा मन रहइ। राम रमइ उन संग ॥ ४६॥ प्रेम मगन रस पाइये। भगति हेत रुचि भाव॥ बिरह बिधानिज नाउँ सोँ। देव दया करि आव ॥ ५०॥

गई दसा सब बाहुरइ। जो तुम्ह प्रगटहु आइ॥ दादू ऊजड सब बसइ। दरसन देहु दिखाइ॥ ५१॥ हम किस के क्या होयगा। बिरद् तुम्हारा जाइ॥ पीछे ही पछिताहुगे। ताते प्रगटहु आइ॥ ५२॥ मीयाँ भेडा माठघरि। बाढीवंता लोइ॥ वुःखेंडें हडे गयेहु। मरा विक्रोहइ रोइ॥ ५३॥ है सो निधि नहिं पाइये। नहिं सोहइ भर पूर॥ दादू मन मानइ नहीं। ताते मिरिये झूर ॥ ५४ ॥ जिस घट इस्क अलाह का। तिस घट लोहु न मास॥ दाद् जियरे जक नहीं। सुसकइ साँसइ साँस ॥ ५५ ॥ रती खून विसरह मरह। संभारली सँभालि॥ दादू सुहदा थीर है। आसिक अलुह नालि॥ ५६॥ दादू आसिक करवदा। सिर भीडे ओहि लाहि॥ अलुह कारन आप को। सालइ अंदर माँहि॥ ५७॥ भोरें भोरें तन करहिं। बडे करहिं कुरबान॥ मीठा कडुअ न लगई। दादू तौ हू सान ॥ ५८॥ जब लग सीस न सैाँपिये। तब लग इस्क न होइ॥ आसिक मारे ना मरइ। पिया पियाला सोइ॥ ५६॥ तइडी नोई संभु। जे डीपैँ दीदार के॥ उज्जल हंदी अंभु। पस्साई दुहि पान के ॥ ६०॥ बिचौ सभी दूरी करउ। अंदरि विया न पाइ॥ दादू राता है कदा। मन मांहाँ बतिलाइ॥ ६१॥ इस्क मुहब्बत मस्त मन। तालिब दर दीदार॥ दोस्ता दिल हर दम रहइ। यादगार हुसियार ॥ ६२॥ आसिक एक अजाह के। फारिक दुनियाँ दीन॥ तारिक इस को जूद थे। दादू पाक अकीन ॥ ६३॥

आसिकार हक बाज करदा। दिल बजार फतंद॥ अलाह आले नूर दीदम। दिलाहि दादू वंद॥ ६४॥ दादू इस्क अवाज सी"। ऐसे कहइ न कोइ॥ द्रद् मोहब्बत पाइये। साहिब हासिल होइ॥ ६५॥ कह आसिक अछाह के। मारे अपने हाथ॥ कहँ आलम मौजूद सोँ। कहइ जवाँ की वात ॥ ६६ ॥ दादू इस्क अलाह का। कवहूँ प्रगटइ आइ॥ तन मन दिल अरवाह का। सब परदा जरि जाइ॥ ६७॥ अरवाहे सिजदा कुनँद। औजूदरा चिकार॥ दादू नूरा दादनी । आसीकाँ दीदार॥ ६८॥ विरह अगिन तन जारिये। ज्ञान अग्नि द्व लाइ॥ दादू नख सिख परजरइ। राम बुझाबइ आइ॥ ६६॥ बिरह अगिनि मेाँ जारिबा। दरसन के ताईँ॥ दादू आतुर रोइवा। दूजा कुछ नाहीँ॥ ७०॥ साहिब सो " कछु बल नहों"। जिनि हठ साधइ कोइ॥ दादू पीर पुकारियं। रोता होइ सी होइ॥ ७१॥ ज्ञान ध्यान सब छाडि दे। जप तप साधन जोग॥ दादू बिरहा ले रहइ। छाडि सकल रस भोग॥ ७२॥ जहाँ बिरह तहँ और क्या। सुधि बुधि नाठइ ज्ञान॥ लोक बंद मारग तजे। दादू एक इध्यान॥ ७३॥ 🦟 विरही जन जीवइ नहीं। कोर्ट कहउ समझाइ॥ दादू गहिलाहै रहइ। तलाफि तलाफ मिर जाइ॥ ७४॥ 🗸 दादू तलफइ पीर सोँ। विरही जन तेरा॥ सुसकै साईँ कारने। भिलि साहिब मेरा॥ ७५॥ पडा पुकारे पीर सों। दादू विरही जन्न॥ राम सनेही चित बसइ। और न भावइ मझ॥ ७६॥

## दादूदयाल की वानी।

द्वे विरहा राम का। तिल नीव् न आवह।। दू तलपुर बिरहिनी। उस पीर जगावइ॥ ७७॥ वाराक्या बाँद भरि। सब कोई सोवइ॥ सर्चाईल दरदवँद। जागइ अरु रोवइ॥ ७८॥ पीर पुरानी ना पडइ। अंतर वेधा होइ॥ दादू जीवन मरन लोँ। पडा पुकारइ सोइ॥ ७९॥ दादू बिरही पीर सोँ। पडा पुकारइ मीत॥ राम विना जीवइ नहीँ। पीय मिलन की चीत ॥ ८०॥ जो कबहूँ बिरहिनि मरइ। तौ भी बिरही होइ॥ दादू पिउ पिउ जीवता। मूल भी टेरइ सोइ॥ ८१॥ अपनी पीर पुकारिये। पीर पराई नाहिँ॥ पीर पुकारइ सो भला। करक करेजे माहिँ॥ ५२॥ ज्यो जीवत मृत कारनी। गति करि नासइ आप॥ दादू कारन राम के। विरही करइ बिलाप ॥ ८३॥ तलि तलि बिरहिनि मरइ। करि करि बहुत बिलाप। विरह अगिनि मैं जिर गई। पीयन पूछइ बात ॥ ८४॥ कहाँ जाउँ को पुकारऊँ। पीय न पूछइ बात॥ पिय बिन चैन न आवर्ई। क्योँ मरऊँ दिन रात॥ ५५॥ बिरह बियोग न साहि सकउँ। मो पइ सहा न जाइ। कोइ कहउ मेरे पीय को। दरस दिखावइ आइ॥ ८६॥ बिरह वियोग न साहि सकउँ। निस दिन सालइ मोहि ॥ कोइ कहइ मेरे पीय को। कब मुख देखउँ तोहि॥ ५७॥ विरह वियोग न सहि सकउँ। तन मन धरइ न धीर 🏿 कोइ कहइ मेरे पीय को। मेटइ मेरी पीर॥ ८५॥ साधु दुखी संसार में । तुम्ह विन रहा न जाइ॥ औरों के आनंद है। सुख से रैनि बिहाइ॥ ५६॥

दादू लायक हम नहीँ। हरि के दरसन जोग॥ विन देखे मिर जाहिँगे। पिय के विरह वियोग ॥ ६० ॥ दाद सुख है साइँ साँ। और सबइ हो दुक्ख ॥ देखडँ दरसन पीव का। तिसहीँ लागे सुक्खं॥ ६१॥ धदन सीतल चद्रमा। जल सीतल सब कोइ॥ दादृ बिरही राम का। इन सें। कथी न होइ॥ ६२॥ दादू घायल दंरदेवद । अंतर करइ पुकार॥ साइँ सुनइ सब जोक में। दादू यह अधिकार ॥ ६३ ॥ दादू जागइ जगत गुरु। जग सगरा सोवइ॥ विरही जागइ पीर सोँ। जो घायल होवइ ॥ ९४॥ बिरह अगिनि का दाग दे। जीवत मिरतक गोर॥ दादू पहिले घर किया। आदि हमारी ठौर॥ ९५॥ देखे का अचरज नहीं। अनदेखे का होइ॥ देखे ऊपर दिल नहीं। अनदेखे को रोइ॥ ६६॥ पहिला आगम विरह का। पीछइ प्रीति प्रकास ॥ प्रेम मगन लवलीन मन। तहाँ मिलन की आस।। ९७॥ बिरह बियोगी मन भला। साईँ का बैराग॥ सहज सँतोखी पाइये। दादू मोटे भाग ॥ ६८॥ त्रिखा विना तन प्रीति न उपजइ।सीत निकट जल धरिया॥ जनम लगे जीवन मन पीवइ। निर्मल दह दिसि भरिया॥६९॥ बुद्धि बिना तन प्रीति न उपजइ। बहु विधि भोजन नेरा॥ जनम लगे जिव रती न चाखह। पाक पूर बहु तेरा॥ १००॥ तपनि विना तन प्रीति न उपजइ। संगहि सीतल छाया॥ जनम लगे जिव जानउँ नाहीँ। तरबर त्रिभुवन राया ॥१०१॥ चोट बिना तन प्रीति न उपजइ। ओषध अंग रहंत॥ जनम लगे जिव पलक न परसइ। बूटो भ्रमर अनंत।। १०२॥

चौर न लागी विरह की। पीर न उपनी आई॥ जागि न रोये आह दे। सोवत गई विहाइ॥ १०३॥ दादू पीर न ऊपजी। ना हम करी पुकार॥ ता ते साहिव ना मिला। दादू जीती वार॥ १०४॥ अंदर पीर न ऊभरइ। बाहर करइ पुकार॥ दादू सो क्यों करि लहइ। साहिव का दीदार ॥ १०५॥ मनहीँ माहेँ झुरना। रोवइ मनहीँ माहिँ॥ मनहीं माहे आह दे। दादू बाहर नाहिं॥ १०६॥ विनही नैनन्ह रोवना। विन मुख पीर पुकार॥ विनही हाथ के पीटना। दाद् वारंवार॥ १०७॥ श्रीति न उपजइ विगह विन । प्रेम भक्ति क्याँ होइ॥ झूठे दादू भाव विन । कोटि करइ जो कोइ॥ १०८॥ बातां विरह न ऊपजइ। बातों प्रीति न होइ॥ वातों प्रेम न पाइये। जिन न पतीजाइ कोइ॥ १०९॥ दादू तौ पिय पाइये। कसमल है सो जाइ॥ निर्मल मन करि आरसी। मूरति माहिँ लखाइ॥ ११०॥ दादू तो पिय पाइये। करि मंझे बीलाप॥ सुनिहें कबहूँ चित्त धरि। परगट होवइ आप॥ १११॥ दादू तौ पिय पाइये। कर साईँ की सेव॥ काया माहिँ लखायसी। घटही भीतर देव ॥ ११२॥ दादू तौ पिय पाइये। भावइ प्रीति लगाइ॥ हे जै हरी बुळाइये। मोहन मंदिर आइ॥ ११३॥ जाके जैसी पीर है। तैसी करइ पुकार ॥ को सुद्धिम को सहज में। को मिरतक तेहि बार ॥ ११४॥ द्रद्हि बूझइ द्रद्वँद्। जाकी दिल होवइ॥ क्या जानइ दादू द्रद् की। नीद भरि सोबइ ॥ ११५ ॥

दादू लायक हम नहीँ। हरि के दरसन जोग॥ विन देखे मिर जाहिँगे। पिय के विरह वियोग ॥ ६० ॥ दाद सुख है साइँ साँ। और सबइ हो दुक्ख ॥ देखडँ दरसन पीव का। तिसहीँ लागे सुक्खं ॥ ६१॥ धंदन सीतल चंद्रमा। जल सीतल सब कोइ॥ दादू बिरही राम का। इन सें कथी न होइ॥ ६२॥ दादू घायल देरदेवद । अंतर करइ पुकार॥ साइँ सुनइ सब लोक में । दादूं यह अधिकार ॥ ६३ ॥ दादू जागइ जगत गुरु। जग सगरा सोवइ॥ विरही जागइ पीर सोँ। जो घायल होवइ ॥ ९४॥ धिरह अगिनि का दाग दे। जीवत मिरतक गोर॥ दादू पहिले घर किया। आदि हमारी ठीर ॥ ९५ ॥ देखे का अचरज नहीं। अनदेखे का होइ॥ देखे ऊपर दिल नहीं। अनदेखे को रोइ॥ ६६॥ पहिला आगम विरह का। पीछइ प्रीति प्रकास ॥ प्रेम मगन लवलीन मन। तहाँ मिलन की आस।। ९७॥ बिरह बियोगी मन भला। साईँ का बैराग॥ सहज सँतोखी पाइये। दादू मोटे भाग॥ ६८॥ त्रिखा बिना तन प्रीति न उपजइ। सीत निकट जल धरिया॥ जनम लगे जीवन मन पीवइ। निर्मल दह दिसि भरिया॥६९॥ बुद्धि विना तन प्रीति न उपजइ। बहुविधि भोजन नेरा॥ जनम लगे जिव रती न चाखह। पाक पूर बहु तेरा॥ १००॥ तपीन विना तन प्रीप्ति न उपजइ। संगहि सीतल छाया॥ जनम लगे जिव जानउँ नाहीँ। तरबर त्रिभुवन राया ॥१०१॥ चोट बिना तन प्रीति न उपजइ। ओषध धंग रहंत॥ जनम लगे जिच पलक न परसइ। बूटी भ्रमर अनंत॥ १०२॥

चौर न ला भी विरह की। पीर न उप भी श्राइ॥ जागि न रोये आह दे। सोवत गई विहाइ॥ १०३॥ दादू पीर न ऊपजी। ना हम करी पुकार॥ ता ते साहिव ना मिला। दादू जीती वार॥ १०४॥ अंदर पीर न ऊभरइ। बाहर करइ पुकार॥ दाद सो क्यों किर लहइ। साहिब का दीदार॥ १०५॥ मनहीँ माहेँ झूरना। रोवइ मनहीँ माहिँ॥ मनहीं माहेँ आह दे। दादू बाहर नाहिँ॥ १०६॥ विनही नैनन्ह रोवना। विन मुख पीर पुकार॥ विनही हाथ के पीटना। दादू वारंवार॥ १०७॥ शीति न उपजद विगह विन । प्रेम भक्ति क्याँ होइ॥ झूठे दादू भाव विन । कोटि करइ जो कोइ॥ १०८॥ बातां विरह न ऊपजइ। बातों प्रीति न होइ॥ वातों प्रेम न पाइये। जिन न पतीजइ कोइ॥ १०९॥ दादू तौ पिय पाइये। कसमल है सो जाइ॥ निर्मल मन करि आरसी। मूरति माहि लखाइ॥ ११०॥ दादू तो पिय पाइये। करि मंझे बीलाप॥ सुनिहै कबहूँ चित्त धरि। परगट होवइ आप॥ १११॥ दादू ती पिय पाइये। कर साईँ की सेव॥ काया माहिँ लखायसी। घटही भीतर देव ॥ ११२॥ दादू तौ पिय पाइये। भावइ प्रीति लगाइ॥ हे जे हरी बुलाइये। मोहन मंदिर आइ॥ १९३॥ जाके जैसी पीर है। तैसी करइ पुकार॥ को सृद्धिम को सहज में। को मिरतक तेहि बार ॥ ११४॥ दरदहि बूझइ दरदवँद। जाकी दिल होवइ॥ क्या जानइ दादृ द्रद् की। नीद भरि सोवइ॥ ११५॥

दादु अच्छर प्रेम का। कोइ पढेगा एक॥ दादू पुस्तक प्रेम बिन। केते पढे अनेक ॥ ११६ ॥ दादू पाती प्रेम की। बिरला बाँचइ कोइ॥ बेद पुरान पुस्तक पढइ। प्रेम बिना क्योँ होइ॥ ११७॥ जर बिन सर बिन कमान बिन। मारे खाँच के सीस ॥ लागी चोट सरीर में। नख सिख लागइ सीस ॥ ११८॥ भल का मारइ भेद सोँ सालइ मंझि परान ॥ भारनहारा जानिहरू या जिहि लागे बान ॥ ११९ ॥ सो सर हमको मारि छे। जिहि सर मिलिये जाइ॥ निस दिन मारग देखिये। कबहूँ लागइ आइ॥ १२०॥ जोहि लागी सो जानिहइ। वेधा करइ पुकार॥ दादू पाँजर पीर हइ। सालइ बारंबार॥ १२१॥ बिरही सुसकर पीर सो । ज्यो घायल रन माहि ॥ प्रीतम मारे बान भरि। दादू जीवई नाहिँ॥ १२२॥ बिरह जगावह दरद को। दरद जगावह जीव॥ जीव जगावइ सुरति को। पंच पुकारइ पीव॥ १२३॥ दादू मारश प्रेम सो । बेधे साधु सुजान ॥ मारनहारे को मिले। दादू बिरही वान ॥ १२४॥ सहजइ मनसा मन सधइ। सहजइ पवना सोइ॥ सहजइ पाँचो थिर भये। चोट विरह की होइ॥ १२५॥ मारनहारा रहि गया। जेहि लागी सो नाहि ॥ कबहूँ सो दिन होइगा। यह मेरे मन माहिँ॥ १२६॥ श्रीतम मारे प्रेम सो । तिन को क्या मारइ॥ दादु जारे बिरह के। तिन को क्या जारइ॥ १२७॥ दादू परदा पलक का। पता अंतर होइ॥ दादु बिरही राम बिन। क्यों करि जीवइ सोइ॥ १२८॥

काया माहै क्यों रहा। बिन देखे दीदार॥ दादू विरही वावरा। मरइ नहीं तेहि वार ॥ १२९॥ बिन देखे जीवइ नहीं"। बिरहे का सिह नान॥ दादू जीवन जब लगइ। तब लग विरह न जान॥ १३०॥ रोम रोम रस प्यास है। दादू करइ पुकार॥ राम घटा दिल उमागि करि। बरसहु सिरजनहार ॥ १३१॥ श्रीति जो मेरे पीय की। पइठी पंजर माहिँ॥ रोम रोम पिय पिय करइ। दादू दूसर नाहिँ॥ १३२॥ सब घट स्रवना सुरति सो । सब घट रसना बैन॥ सब घट नैना होइ रहइ। दादू बिरहा ऐन ॥ १३३॥ राति दिवस का रोवना। पहर पलक का नाहिँ॥ रोवत रोवत मिलि गया। दादू साहिब माहिँ॥ १३४॥ नैन हमारे बाचरे। रोवइ नहिँ दिन राति॥ साई संग न जागही । पिय क्यों पूछइ बात ॥ १३५ ॥ नैनहु नीर न आइया। क्या जानइँ ये रोइ॥ तइसे ही किर रोइये। साहिब नैनहु जोइ॥ १३६॥ नैन हमारे ढीठ हैं। नाले नीर न जाहिँ॥ सुख सरा सहेत वे। करँक भये गलि माहिँ॥ १३७॥ बिरह प्रेम की लहर में। यह मन पंगुल होइ॥ राम नाम मेँ गालि गया। बुझइ बिरला कोइ॥ १३८॥ बिरह अगिन में जिर गये। मन के मैल विकार॥ दादू विरही पीय का। देखइगा दीदार ॥ १३६ ॥ विरह अगिन में बरि गये। मन के विषय विकार॥ ताते पंगुल होइ रहा। दादू दर दीदार॥ १४०॥ बिरहा आया दरद सो । मीठा लागा राम ॥ काया लागी काल होइ। कडुवे लागे काम ॥ १४१ ॥

राम अकेला रहि गया। तन मन गया विलाइ॥ दादू बिरही तब सुखी। दरम परस मिलि जाइ॥ १४२॥ जो हम छाडिहें राम को। ती राम न छाडइ॥ दादू अमली अमल तेँ। मन क्योँ करि काढइ॥ १४३॥ बिरहा पारस जब मिलइ। बिरहिन बिरहा होइ॥ दादू परसइ बिरहनी। पिय पिय टेरइ सोइ॥ १४४॥ आसिक मासुक होइ गया। इस्क कहावइ सोइ॥ दाद् उस मासूक का। अछाहि आसिक होइ॥ १४५॥ राम विरहिनी होइ रहा। विरहिन होइ गइ राम॥ हादू विरहा वापुरा। अइसइ करि गया काम ॥ १४६॥ बिरह बिचारा ले गया। दादू हमको साइ॥ अगम अगोचर राम था। विरह विना को जाइ॥१४७॥ विरहा वपुरा आइ करि। सोचत जगावइ जीव॥ दादू अंग लगाइ करि। ले पहुँचावइ पीव॥ १४८॥ बिरहा मेरा मीत है। विरहा वैरी नाहि"॥ विरहे को वैरी कहइ। सो दादू किस माहि"॥ १४९॥ इस्क अलाह की जाति है। इस्क अलह का अंग॥ इस्क अलह आजूद है। इस्क अलह का रंग॥ १५०॥ प्रीतम के पग परसिये। मुझ देखन का चाव॥ तहँ ले सीस नवाइये। जहाँ धरे थे पाव॥ १५१॥ बाट बिरह की सोधि करि। पंथ प्रेम का लेहु॥ लेइ के मारग जाइये। दूसर पाव न देहु॥ १५२॥ विरहा वेगा सहज में । आगे पीछे जाइ॥ थोंड़े माहै" बहुत है। दादू रहु लव लाइ॥ १५३॥ विरहा वेगा ले मिलइ। ताला बेली पीर॥ हादू मन घायल भया। सालइ सकल सरीर॥ १५४॥

सबद तुम्हारा ऊजला। चिडिया क्यों कारी॥
तुही तुही निस दिन करइ। विरहा की जारी॥१५५॥
अज्ञा अपरंपार की। बस्ति अंबर भरतार॥
हरे पटंबर पहिर करि। धरती करइ सिंगार॥
बसुधा सब फूलइ फलइ। पृथिबि अनंत अपार॥
गगन गरिज जल थल भरे। दादू जयजय कार॥१५५॥
काला मुह करि काल का। साई सदा सुकाल॥
मेघ तुम्हारे घर घनाँ। बरसहु दीनदयाल॥१५६॥

इति बिरह को अंग सम्पूर्ण।

## अथ परचा को स्रंग।

दांदू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरु देवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ दादू नीरंतर पिय पाइया। पंखी उनमन जाइ॥ सप्तो मंडल भेदिया। अष्टै रहा समाइ॥२॥ नीरंतर पिय पाइयाँ। निगम न पहुँचइ बेद ॥ नेज सरूपी पिय वसइ। बिरला जानइ भेद ॥ ३॥ नीरंतर पिय पाइयाँ। तीनि छोक भर पूरि॥ सब से जो साई वसइ। लोक बतावइ दूरि॥ ४॥ नीरंतर पिय पाइया। आनंद बारह बास ॥ हंस सो प्रमहँस खेल इँ। सेवक स्वामी पास ॥ ५॥ रंग भरि खेलों पीय सों। बाजइ बेन रसाल ॥ अकल पाट बइठा स्वामी। प्रेम पिलावइ लाल॥ ६॥ रँग भरि खेलउँ पीव सोँ। सेतीँ दीनदयाल ॥ निस बासर तहवाँ बसइ। मान सरोबर पाल ॥ ७ ॥ रँग भरि खेलउँ पीय सोँ। कवहुँ न होइ वियोग॥ आदि पुरुष अंतर मिला। कछु परबले सँजोग॥ ८॥ रँग भरि खेलडँ पीय सोँ। बारह मास बसंत॥ सेवक सदा अनंद है। जुग जुग देखडँ कंत॥ ९॥ काया अंतर पाइया। भृकुटी केरे तीर॥ सहजइ आप लखाइया। व्यापा सकल सरीर॥ १०॥ काया अंतर पाइया। नीरंतर निरधार॥ सहजर आप लखाइयाँ। पेसा समरथ सार॥ ११॥

काया अंतर पाइया। अनहद् वेन बजाइ॥ सहजइ आप लखाइया। सुन मंडल में जाइ॥ १२॥ काया अंतरि पाइया। सब देवन का देव॥ सहजइ आप लखाइया। ऐसा अलख अभेव॥ १३॥ भवँर कवँल रस बेधिया। सुख सरवर रस वीव॥ तहँ हंसा मोती चुँगइ। पिय देखे सुख जीव॥ १४॥ भवर कवं तरम बेधिया। गहे चरन कर हत॥ पिय जो परसत ही भया। रोम रोम सब सेत॥ १५॥ भवर कमल रस विधियाँ। अनत न भरमइ जाइ॥ तहाँ बास विलंबिया। मगन भया रस खाइ॥ १६॥ भवँर कवँल रस बेधिया। गद्दी जो पिय की वाट॥ तहाँ दिख भवँरी रहइ। कीन करइ सरचोट ॥ १७॥ खोाजि तहाँ पिय पाइये। सबद उपन्नइ पास ॥ तहाँ एक एकांत है। तहाँ जोति परकास ॥ १८॥ खोजि तहाँ पिय पाइये। चंद न ऊगइ सूर॥ नीरंतर निरधार है। तेज रहा भरपूर ॥ १६ ॥ खोजि तहाँ पिय पाइये। विन जिन्मा गुन गाइ॥ आदि पुरुष अनलेख है। सहजे रहा समाइ॥ २०॥ दाद् खोजि तहाँ पिय पाइये। अजरा अमर उमंग।। जरा मरन भय भाजसी। राखइ अपने संग ॥ २१॥ दादू गाफिल सोवतइ। मंभइ रब्ब निहार॥ मँझेई पिय पान जो। मंझेई सो विचार॥ २२॥ दादू गाफिल छोडतइ। आहे माझ अलाह॥ पिरी पान जो पान सइ। लहइ समोई साव ॥ २३॥ दादू गाफिल छोडतइ। आहे मंभि मुकाम॥ दिरगह में दीवान तिन। पसे न बैठी याम ॥ २४॥

दाद् गाफिल छोडतइ। अंदर पीरी यसु॥ तखत रवानी वीच में। परह तिनहीं वस्तु ॥ २५ ॥ हरिचिंता मिन चेनता। चिंता चित की आइ॥ चितामनि चित में मिला। दारू रहा छ भाइ॥ २६॥ अपने नैनहुँ आप को। जब आतम देखह॥ तहाँ दाहू परआतमा। ताही की पेखइ॥ २७॥ बिन रसना बोलिअ जहाँ। अंतरजामी आप॥ बिन स्नवनहुँ साईँ सुनइ। जो कुछ कहियं जाइ॥ २८॥ ज्ञानलहार जहुँ तेँ उठइ। वानी का परकास ॥ अनभव जहँ ते ऊपजइ। सबद् किया तहँवास॥ सा घर सदा विचार का। तहाँ निरंजन वास॥ तहँ तूँ दादू खोजि ले। ब्रह्म जीव के पास ॥ २६ ॥ जहँ तन मन का मूल है। ऊपजई स्रोंकार॥ अनहद् सेजा सबद् का। आतम करइ विचार ॥ भाव भगति ले ऊपजइ। सो ठाहर निज सार॥ तहँ दादू निधि पाइये। नीरंतर निरधार॥ ३०॥ एक उहर सूभइ सदा। निकट निरंतर ठाउँ॥ तहाँ निरंजन पूछि ले। अज राउर तेहि नाउँ॥ साधू जन कीडा करइ। सदा सुखी तहि गाउँ॥ चिल दादू उस ठउर को। मैं चलिहारी जाउँ ॥३१॥ दादू यसु यरानि के। येही मंझि कलृब॥ वैठो आइ के बाचि में। प्रान जो हो महबूव॥ ३२॥ नैनहुँ वाला निरख करि। दादू घालइ हाथ॥ तवहीँ पे। वह रामधन। निकट निरंजन नाथ॥ नैनहुँ विन सूभइ नहीं। भूला कतहूँ जाइ॥ दादु धन पीवह नहीं। आया मूल गवाँ ह ॥ ३३॥

जह भातम तहँ राम है। सकल रहा भरपूर॥ अंतर गाति लव खाइ रहु। दादू सेवक सूर॥ ३४॥ पहिले लोचन दीजिये। पीछे ब्रह्म देखाइ॥ दादृ सूभइ सार सव। सुख में रहइ समाइ॥ ३५॥ अंधे को त्रानँद हुआ। नैनहुँ सूझन जाग॥ दरसन देखई पीय का। हादू मोटे भाग ॥३६॥ महीँ महल बारीक है। गाउँ ठाउँ ना नाउँ॥ तासों मन लागा रहइ। मैं बिखहारी जाउँ ॥३७॥ खेला चाहइ प्रेम रस। आलम आगि लगाइ॥ दूजे को ठाहर नहीँ। पुहुप न गंध समाइ॥ ३८॥ नाहीं होइ करि नाउँ ले। कुछ न कहाई रे॥ साहिव जी की सेज परि। दादू जाई रे॥३९॥ जहाँ राम तहँ मैं नहीँ। मैं तहँ नाहीं राम॥ दादु महल बारीक है। दुइ को नाहीँ ठाम।।४०॥ मैं नाहीं तह मैं गया। एकइ दूसर नाहिं॥ नाहीँ को उाहर घनी। दादू निज घर माहिँ ॥४१॥ मैं नाहीं तहँ मैं गया। आगे एक अलाउ॥ दादू ऐसी बंदगी। दूजा नाहीँ आउ॥ ४२॥ दादू आया जब लगइ। तब लग दूजा होइ॥ जब आया तब मिदि गया। तब दूजा नहिँ कोइ।।४३। दादू है को मैं घना। नाहीं को कछु नाहिं॥ दादू नाहीं होइ रहु। अपनो साहिब माहिँ ॥४४॥ तीनि सुन्न आकार की। चौथी निर्मुन नावँ॥ सहजै मन में रिम रहा। जहाँ तहाँ सव ठावँ ॥४५॥ पाँच तत्त्व के पाँच हैं। आठ तत्त्व के आठ॥ आह तत्त्व का एक है। तहाँ निरंजन हाट ॥४६॥

जह मन माया ब्रह्म था। गुन इंद्री आकार ॥ तहँ मन विरचइ सब नथइ। रचि रहु सिरजनहार ॥४७॥ काया सुन्न पाँच का बासा। आतम सुन्न प्रान परकासा। परम सुन्न ब्रह्मा सो मेला। आगे दादृ आप अकेला ॥४८॥ तहँ ही से सब ऊपजे। चंद सुरुज आकास ॥ पानि पवन पावक किये। धरती का परकास ॥४६॥ काल करम जिव ऊपजे। माया मन घट सास ॥ रहता रमता राम है। सहज सुत्र सब पास ॥५०॥ सहज सुन्न सब ठौर है। सब घट सबही माहिँ॥ तहाँ निरंजन रम रहा। कोइ गुन व्यापइ नाहिँ।।४१।॥ तिस सरवर के तीर। सो हंसा मोती चुँगइ॥ षीवइ नीझर नीर। सोहै हँसा सो सुनइ॥५२॥ तिस सरवर के पार। जप तप संजम कीजिये॥ सन्मुख सिरजनहार। प्रेम पिलावइ पीजिये॥५३॥ तिस सरवर के तीर। संगी सबइ सुहावना।। विन कर बाजइ बेन। तहँ जिह्वा ही गावना ॥ ५४॥ तिस सरवर के तीर। चरन कमल चित छाइया॥ आदि निरंजन पीय। तहँ भाग हमारे आइया॥ ५५॥ सहज सरोवर आतमा। हंसा करइ कलोल॥ सुख सागर सो भर भरा । मुक्ताहल मन मोल ॥ ५६ ॥ हरि सरवर पुरइन सबई। जित तित पानी पीव॥ जहाँ तहाँ जल अँचवता। गई तृषा सुख जीव॥ ५७॥ सुख सागर सो भर भरा। उज्जल निर्मल नीर॥ प्यास विना पावइ नहीं । दादू सागर तीर ॥ ५८ ॥ सुन्न सरोवर हंस मन। मोती आप अनंत॥ दादृ चुँगि चुँगि चो च भरि। ज्ये। जन जीवइ संत ॥ ५९॥

सुन्न सरोवर मीन मग। नीर निरंजन देव॥ दादू यह रस विकासिये। ऐसा अलख अमेव॥ ६०॥ मुन सरोवर मन भवँर। तहाँ कमल करतार॥ दादू परिमल पीजिये। सनमुख सिरजनहार॥ ६१॥ सुत्र सरावर सहज का। तहँ मर जीवा मन्।। दादू चुनि चुनि लेइगा। भीतर राम रतन्न ॥ ६२॥ मंझि सरोवर विमल जल। हंसा केलि कराहि"॥ मुक्त हंस मुका चुँगइ। तेहि हंसा डर नाहिँ॥ ६३॥ अखंड सरवरा थाह जल। हंसा सरवर न्हाहिँ॥ निरमइ पाया आप घर। अब उडि अंत न जाहिँ॥ ६४॥ दादू दरिया प्रेम का। ता में भूलइ दोइ॥ एक आतम परमातमा। एकमेक रस होइ॥ ६५॥ दादू हिंन दरियाव। मानिक मंभेई॥ दुवी डेई पान मैं। डिठोहंझेइ॥ ६६॥ परमातम सो आतमा। हंस सरोवर माहिँ॥ मिलि मिलि खेलइ पीय सो"। दादू दूसर नाहि"॥ ६७॥ दादू सरवर सहज का। ता में प्रेम तरंग॥ तहँ मन झूलइ आतमा। अपने साई संग ६८॥ दादु देखउँ निज पीय को। दूसर देखउँ नाहिँ॥ सबइ दिसा सो सोधि कर। पाया घटही माहिँ॥ ६९॥ दादु देखडँ निज पीय को। और न देखडँ कोइ॥ पूरा देखउँ पीय को। बाहर भीतर सोइ॥ ७०॥ दादु देखउँ निज पीय को। देखत ही दुख जाइ॥ हम तो देखा पीय को। सब में रहा समाइ॥ ७१॥ दाद देखउँ निज पीय को। सोई देखन जोग॥ परगट देख उँ पीय को । कहाँ बतावह लोग ॥ ७२ ॥

दादू देखु दयाल को। सकल रहा भरपूर ॥ रोम रोम में रिम रहा। तूं जिन जानह दूर॥ ७३॥ वादू देख दयाल को। बाहर भीतर सोइ॥ सब दिसि देखउँ पीय को। दूसर नाहीँ कोइ॥ ७४॥ दादृ देखु दयाल को। सनमुख साईँ सार॥ जीधर देखउँ नैन भारे। तीधर सिरजनहार ॥ ७५॥ बादू देखु दयाल को। रोकि रहा सब ठीर॥ घट घट मेरा साइयाँ। तूँ जिनि जानइ और ॥ ७६ ॥ तन मन नाहीं मैं नहीं। नाहें माया नहिं जीव॥ बादू पकर देखिये। दह दिास मेरा पीच ॥ ७७ ॥ पानी महिँ पहसि कर। देखह दृष्टि उघार॥ जला भवर सब भरि रहा। ऐसा ब्रह्म विचार॥ ७८॥ सदा लीन आनंद में। सहज रूप सब ठौर॥ दादृ देखइ एक को। दूजा नाहीँ भीर॥ ७६॥ जहँ तहँ साथी संग हइ। मेरे सदा अनंद ॥ नैन वैन हिरदृइ रहइ। पूरन परमानंद् ॥ ८० ॥ जागत जगपति देखिये। पूरन परमानंद् ॥ सोवत भी साईँ मिलइ। दादू अतिआनंद्॥ ८१॥ दहदिसि दीपक तेज के। बिन बाती बिन तेल ॥ चहुँदिसि सूरज देखिये। दादू अद्भुत खेल ॥ ८२॥ सूरज कोटि प्रकास हइ। रोम रोम की लार॥ दादु जाति जगदीस की। स्रंत आवह पार ॥ ८३॥ ज्यों रावि एक अकास रह। ऐस सकल भरपूर॥ दादृ तेज अनंत है। अला माले नूर॥ ८४॥ स्रज नहिं तहँ स्रज देखे। चाँद नहीं तहाँ चँदा॥ तारे नहिँ तहँ झिलमिखि देखा। दादु अति आनंदा॥ ८५॥

बादल नहिँ तहँ बरसत देखा। सबद नहीँ गरजंदा॥ बीज नहीँ तहँ चमकत देखा। दादू परमानंदा॥ ८६॥ जोति चमक्कर झिलमिले। तेज पुंज परकास॥ अमृत झरइ रस पीजिये। अमरबेलि आकास ॥ ८७॥ अविनासी अँग तेज का। अइसा तत्त अनूप॥ सो हम देखा नैन भरि। सुंदर सहज सरूप॥ ८८॥ परम तेज परगट भया। तहँ मन रहा समाइ॥ दादू खेलइ पीय सोँ। नहिँ आवइ नहिँ जाइ॥ ८६॥ निराधार निज देखिये। नैनहुँ लागा बंद ॥ तहँ मन खेलइ पीय से । दादू सदा अनंद ॥ ६० ॥ पेसा एक अनूप फल। बीजा वाको नाहिँ॥ मीठा निरमल एक रस । दादू नैनहुँ माहिँ॥ ६१॥ हीरे हीरे तेज के। निरम्बद्द तीनों लोइ॥ कोइ एक देखइ संत जन। और न देखइ कोइ॥ ६२॥ नैन हमारे नूर मेँ। तहाँ रहइ जव लाइ॥ दादू उस दीदार को। निस दिन निरखत जाइ॥६३॥ नैनहुँ आगे देखिये। मातम मंतर सोइ॥ तेज पुंज सब भरि रहा। झिलिमिलि झिलिमिलि होइ॥६४॥ अनहद् बाजे बाजिये। अमरापुर में बास॥ जोति सरूपी जगमगइ। को निरखइ निज दास ॥ ६५॥ परम तेज तहँ मन रहइ। परम नूर निज देखइ॥ परम जोति तहँ आतम खेलइ। दादू जीवन लेखइ॥ ६६॥ जरइ सुजोति सरूप है। जरइ सो तेज अनंत॥ जरइ सो झिलिमिछि नूर है। जरइ सो पुंज रहंत॥ ६७॥ दादू अलख अलाह का। कहु कैसा है नूर॥ बेहद वाको हद नहीं। सकल रहा भरपूर ॥ ६८॥

वार पार नहिं नूर का। दादृ तेज अनंत ॥ कीमति नहिँ करतार की। ऐसा है भगवंत ॥ ६६ ॥ निरसँधि नूर अपार है। तेज पुंज सब माहिँ॥॥ दादू जोति अनंत है। मागे पीछे नाहिँ॥ १००॥ खंड खंड निज ना भया। एकसाँ एकइ नूर॥ ज्याँ था त्याँ ही तेज है। जोति रही भरपूर ॥ १०१॥ परम तेज परकास है। परम नूर को बास ॥ परम जोति आनंद में । हंसा दादूदास ॥ १०२ ॥ नूर सरीखा नूर है। तेजं सरीखा तेज॥ जोति सरीखी जोति है। दादु खेळइ सेज ॥ १०३ ॥ तेजपुंज की सुंदरी। तेजपुंज का कंत॥ तेजपुंज की सेज परि। दादू बनेउ बसंत ॥ १०४॥ पुहुप प्रेम बरसइ सदा। हरिजन खेलहिँ फाग॥ पेसा कउतुक देखिये। दादू मोटे भाग ॥ १०५॥ अम्रित धारा देखिये। पारब्रह्म बरसंत॥ तेजपुंज झिलिमिलि झरइ। साधू जन पीवंत ॥ १०६॥ रस ही में रस बरसिहइ। घारा कोटि अनंत॥ तहँ मन निहचल राखिये। दादू सदा बसंत ॥ १०७ ॥ घन वादल चिन बरासिहइ। नीझर निरमल धार॥ दादु भीजँइ आतमा। साधू पीवनहार॥ १०८॥ ऐसा अचरज देखिया। विन घन वरसइ मेह॥ तहँ चित चातक होइ रहा। दादू अधिक सनेह ॥ १०६॥ महारस मीठा पीजिये। अविगति झलख अनंत॥ दादू निरमल देखिये। सहज सदा झरंत ॥ ११० ॥ कामधेनु दुहि पीजिये। अकिल अनूपम एक॥ दादू पीवइ प्रेम साँ। निरमल धार अनेक ॥ १११॥

कामधेनु दुहि पीजिये। ता को लखइ न कोइ॥ दादू पीवइ प्यास साँ। महारस मीठा सोइ॥ ११२॥ कामधेनु दुहि पीजिये। अलख रूप आनंद्॥ दादू पीवइ हेत साँ। सुखमन लागा वंद ॥ ११३॥ कामधेनु दुहि पीजिये। अगम अगोचर जाइ॥ दादू पीवइ प्रीति साँ। तेजपुंज की गाइ॥ ११४॥ कामधेनु करतार है। अम्रित सरवइ सोइ॥ दादू बछरा दूध को। पीवइ तो सुख होइ॥ ११५॥ ऐसी एकइ गाय है। दूहइ बारह मास ॥ सदा हमारे संग है। दादू आतम पास ॥ ११६॥ तरवर साखा मूल विन। है धरती पर नाहिँ॥ अविचल अमर अनंत फल। सोई दादू खाहिँ॥ ११७॥ तरवर साखा मूल बिन। धर अमर न्यारा॥ अविनासी आनंद फल। दादू का प्यारा॥ ११८॥ तरवर साखा मूल विन। रज्ञंबरिज रहता॥ अजरा अमर अतीत फल। सो दादू गहता॥ ११६॥ तरवर साखा मूल विन। उतपति परलय नाहिँ॥ रहता रमता राम फल । दादू नैनहुँ याहिँ॥ १२०॥ प्रान तरोबर सुरात जड। ब्रह्म भोगि ता माहिँ॥ रस पीवइ फूलइ फलइ। दादू सूखइ नाहिँ॥ १२१॥ ब्रह्म सुन्न तहँ क्या रहइ। आतम के अस्थान॥ काया अस्थल क्या बसइ। सतगुरु कहाहिँ सुजान॥ १२२॥ काया के अस्थल रहइ। राजा पंच प्रधान॥ पचीस प्रकीराति तीन गुन। आपा गरब गुमान॥ १२३॥ आतम के अस्थान हैं। ज्ञान ध्यान विसवास ॥ सहज सील संतोष सत। भाव भगति निधि पास ॥ १२४॥

ब्रह्म सुन्न तहँ ब्रह्म है। नीरंजनं निरकार ॥ नूर तेज जहँ जोति है। दादू देखनहार ॥ १२५ ॥ मौजूद ख़बर माबूद ख़बर, अरवाह ख़बर वज्द । मुक़ाम चे चीज हस्त, दादनी सजूद ॥ १२६॥

मौजूद मुकाम हस्त।

नफस गालिब कर काबिज, गुस्सा मनी पेश। वुई दरोग हिर्स हुज्जत, नाम नेकी नेस्त ॥ १२७॥

अरवाह मुकाम हस्त।

इरक इवादत बंदगी, यगाना अखलाख। मेहर मोहब्बत ख़ैर ख़ूबी, नाम नेकी पास ॥ १२८॥

माबूद मुकामें हस्त। यके नूर खूब खूबा, दीदनी हैराँ। अजव-चीज़ खुर्दनी, ख़याल मस्ताँ ॥ १२६ ॥ हैवान आलिम गुमराह गाफिल, औव्वल शरीयत पंद। हलाहल मरा नेकी बदी, दरस दानिशमंद ॥ १३०॥ कुल फरीक़ तर्फ दुनियाँ, हर रोज़ हर दम याद। अल्ला आला इस्क आशिक, दार नै फिरियाद ॥ १३१ ॥ भाव आतरा अर्श कुरसी, सूरते सुबहान। सिरं सिफत करदा बूदन्द, मारफत मुक़ाम ॥१३२॥ हकहासिल नूर दीदम, करारे मकसूद। दीदार दिरिया अरवाह आदम, मौजूदे मौजूद ॥ १३३ ॥ चहार मंज़िल बयां गुफ्तम, दस्तकरदा बूद। पीरां मुरीदां ख़बर करदा, राहे माबूद ॥ १३४ ॥ पहली प्रान पसू नर कीजै। साच झूठ संसार। नीति अनीति भला बुरा। सुभ भी असुभ निरधार ॥ १३५॥ सब तजि देखि बिचारि करि। मेरा नाही कोइ।

अन दिन राते राम साँ। भाव भगति रत हो ॥ १३६॥ अंबर धरती सुरुज सिस। सब ले लावइ अंग॥ जस कीरति करना करइ। तन मन लागा अंग ॥ १३७॥ परम तेज तहँ मन गया। नैनहुँ देखा आइ॥ सुख सतोष पाया पडा। जोतिहि जोति समाइ॥ १३८॥ अर्थ चारि अस्थान का। गुरु सिख कह समझाइ॥ मारग सिरजनहार का। भाग बडे सो जाइ॥ १३६॥ अरवाहें सिजदा कुनद, वजूदरा चेकार। दादू नूर दादनी, आशिकां दीदार॥ १४०॥ आशिकां रा कृबज़ा करदा, दिल व जां रफतन्द । अलु। आला नूर दीदम, दिलहा दादू वंद ॥ १४१॥ थाशिकां मस्तान आलम, खुईनी दीदार। चन्दे रह चेकार दादू, यार मा दिलदार ॥ १४२ ॥ दादू दया दयाल की। सो क्योँ छानी होइ॥ प्रेम पुलक मुलकत रहइ। सदा सोहागिनि सोइ॥ १४३॥ बिगसि विगसि दरसन करइ। पुलकि पुलकि रस पान॥ मगन जिलत माता रहइ। अरस परस मिलि प्रान ॥ १४४॥ देखि देखि सुमिरन करइ। देखि देखि जनलीन॥ देखि देखि तन मन बिलइ। देखि देखि चित दीन।। १४५॥ निर्ाख निरिख निज नाउँ लेइ। निरिख निरिख रस पीव।। निरिख पीय को तब मिलइ। निरिख निरिख सुख जीव ॥१४६॥ तन सो सुमिरन सब करइ। आतम सुमिरन एक॥ 😁 आतम आगइ एक रस। दादू वडा विवेक ॥ १४७॥ मारी के मोकाम का। सब को जानइ जाय॥ एक माध भरवाह का। बिरला आपइ माय ॥ १४८ ॥ जब लग अस्थल देह का। तब लग सब व्यापर ॥

निरभय अस्थल आतमा। आगइ रस आपइ ॥ १४६ ॥ नाहीं सुरति सरीर की। बिसरइ सब संसार ॥ आतम जानइ आप को। एक रहा निरधार॥ १५०॥ तन साँ सुमिरन कीजिये। जब लग तन नीका॥ आतम सुमिरन ऊपजइ। तब लागइ फीका॥ (आगे आपइ आप है। तहाँ क्या जीवका)॥ १५१ ॥ समद्देषि देखद बहुत कारे। आतम दृष्टी एक ॥ ब्रह्महि परचह भया। दादू बहु देख ॥ १५२ ॥ येई नैना देह के। येई आतम होइ॥ येही नैना ब्रह्म के। दादू पलटइ दोइ॥ १५३॥ घट परचइ सब घट लखइ। प्रान परेचइ प्रान ॥ ब्रह्म परेचइ पाइये। दादू है हैरान ॥ १५४॥ दादू जल पाषान ज्योँ। संवद सब संसार॥ पानी नूना ज्योँ गलइ। बिरला पूजनहार॥ १५५॥ अलख नाउँ अँतरिक रहइ। सब घट हरि हरि होइ॥ दादू पानी नून ज्याँ। नावँ कही जे सोइ ॥ १५६॥ छाडइ सुरति सरीर को। तेज पुंज में आइ॥ दादू ऐसइ मिलि रहइ। ज्योँ जल जलाहि समाइ॥ १५७॥ सूरति रूप सरीर की। पिय के परसे होई॥ दादू तन मन एक रस। सुमिरन कहिये सोइ॥ १५८॥ राम कहत रामहिँ रहा। आप विसरजन होइ॥ मन पवना पाँचो बिलइ। दादू सुमिरन सोइ॥ १५९॥ थातम राम सँभारिये। तहँ दूजा नहिँ और॥ देही आगे अगम है। दादू सुक्रिम ठौर ॥ १६० ॥ परमातम में आतमा। ज्याँ पानी में नोन॥ दादु तन मन एक रस। दुजा कहिये कोन ॥ १६१॥

तन मन बिलइ योँ की जिये। ज्योँ पानी में नोन ॥ ब्रह्म जीव एकइ भया। दूजा कहिये कोन ॥ १६२॥ तन मन बिलइ योँ की। जिये। ज्योँ घृत लागइ घाम 🕷 आतम केवल बंदगी। दादू परगट राम॥ १६३॥ कोमल कवला पहिस करि। जहाँ न देखह को ह।। मन थिर सुमिरन की जिये। दादू दरसन हो इ॥ १६४॥ 📑 नख सिख सब सुमिरन करइ। ऐसा करिये जाप ॥ अंतर विगसइ आतमा। दादू प्रगटइ आप॥ १६५॥ अंतर गति हरि हरि करइ। मुख की हाजाति नाहिँ॥ सहजइ धुनि लागी रहइ। दादू मन ही माहिँ॥ १६६॥ सहजइ सुमिरन होत है। रोम रोम राम राम॥ चित्त चहूँदा चित्त सोँ। येाँ लीजे हरिनाम ॥ १६७॥ दादू सुमिरन सहज का। दीन्हा आप अनंत॥ अरस परस उस एक सोँ। खेळइ सदा बसंत ॥ १६८॥ सबद् अनाहद् हम सुना। नख सिख सकल सरीर॥ सब घाट हिर हिर होत हैं। सहजह हो मन थीर ॥ १६६ ॥ ओहि दिल लागा एकसाँ। मों को यहाँ है ताति॥ दादू काम खुदाइ दे। वे ठाडी हैं राति॥ १७०॥ माला सब आकार की। साधू सुमिरइ राम ॥ करनी करते क्या किया। ऐसा तेरा नाम ॥ १७१ ॥ सव घट सुख रसना करइ। रटइ राम का नाम ॥ दादू पीवइ राम रस । अगम सगोचर ठाम ॥ १७२॥ भन चित अस्थिर की जिये। नख सिख सुमिरन होइ॥ स्वन नेत्र मुख नासिका। पाँचो पूरे सोइ॥ १७३॥ आतम सासन राम का। तहाँ वसई भगवान ॥ बादू दोनाँ परसंपर। हरि आतम का थान ॥ १ ७४ ॥

जहाँ राम तहँ संत जन। जहँ साधू तहँ राम॥ बादू दोनें। एकदे। अरस परस विस्नाम ॥ १७५॥ हरि साधू यो पाइये। अविगति के आराधु॥ साधू संगति हरि मिलइ। हरि संगति से साधु॥ १७६॥ रामनाम सोँ मिलि रहइ। मन के छाडि विकार॥ दिलही माहै देखिये। दोनों का दीदार॥ १७७॥ साधु समाना राम में। राम रहा भरपूर॥ दादू दोनों एक रस। क्यों करि की जे दूर॥ १७८॥ सेवक साईँ का भया। सेवक का सब कोइ॥ सेवक साईँ को मिला। साईँ सरीका होई ॥ १७६॥ मिसिरी माहै मेलि करि। मोलि विकाना यस ॥ यो दावू महँगा भया। परब्रह्म मिलि हंस ॥ १८० ॥ मीठे महिँ राखिय। काहि न मीठा होइ॥ दादू मीठा हाथ ले। रस पीवर सव कां ह ॥ १८१॥ मीठे सं। मीठा भया। खारे से एं खारा॥ हादू ऐमा जीव है। यह रंग हमारा॥ १८२ ॥ मीठे मीठे करि लिये। मीठा माहै बाहि॥ बादू मीठा होइ रहा। मीठे माहिँ समाइ॥ १८३॥ राम बिना किस काम का। नहिं कौडी का जीव॥ साइँ सरीखा होइ रहा। दादू परमे पीव॥ १८४॥ हीरा कौड़ी ना लहर। मूरख हाथ गवाँर॥ पाया पारिख जीहिरी। दादू मोल अपार ॥ १८५ ॥ अंधे हीरा पराखिया। कीया की डी मोल ॥ दादू साधू जीहिरी। हीरे मोल न तोल॥ १८६॥ मीरा कीया मेहर सोँ। परदे थेला परद्॥ राबि लिया दीदार में। दा दु भूला दरद ॥ १८७॥

नैन विन देखिवा संग विन पेखवा। रसन बिन बोलिया ब्रह्म सती॥ स्रवन बिन सुनबा चरन बिन चलिबा॥ चित बिन चितवां सहज येती ॥ १८८॥ दादू देखा एक मन। सो मन सब ही माहि॥ तेहि मन साँ मन मानिया। दूजा भावइ नाहिँ॥ १८६॥ जोहि घट दीपक राम का। तेहि घट तिमिर न होइ॥ उस उँजियारे जोति के। सब जग देखइ सोइ॥ १६०॥ दादू दिल अरवाह का। सो अपना ईमान॥ सोई साबित राखिय। जहँ देखइ रहिमान॥ १६१॥ अला आप इमान है। दादू के दिल माहिँ॥ सोई सावित राखिये। दूजा कोई नाहिँ॥ १६२॥ प्रान पवन ज्यां पातला। काया करइ कमाइ॥ दादू सब संसार मेँ। क्योँ हू गहा न जाइ॥ १६३॥ नूर तेज ज्योँ जोति है। प्रान पिंड योँ होइ॥ दृष्टि मुष्टि आवइ नहीं। साहिब के बिस सोइ॥ १२४॥ काया सुक्रिम करि मिलइ। ऐसा कोई एक॥ दादू आतम ले मिलइ। ऐसा बहुत अनेक॥ १९५॥ आडा आतम तन धरइ। आप रहइ ता माहिँ॥ आपइ खेलइ आप सोँ। जीवन सेतीँ नाहिँ॥ १६६॥ अनुभव ते अनिंद भया। पाया निरभय नाउँ॥ निह्चल न्रिमल न्रिवान पद। स्रगम अगोचर ठाउँ॥ १६७॥ अनुभव बानी अगम को। ले गइ संग लगाइ॥ 🦈 अगह गहइ अगहइ कहइ। भेद अभंद लहाइ॥ १६८॥ जो कुछ बेद कोरान ते। अगम अगोचर बात॥ सो अनुभव साचा कहइ। दादू अकह कहात॥ १६६॥

जब घट अनुभव ऊपजइ। किया करम का नास ॥ भय भरमा भागे सबइ। पूरन ब्रह्म प्रकास ॥ २०० ॥ अनुभव काटइ रोग को। अनहद उपजइ आइ॥ साँझइ का जल निर्मला। पीवइ रुचि लवलाइ॥ २०१॥ दादू बानी ब्रह्म की। अनुभव घट परकास ॥ राम अकेला रहि गया। सबद निरंजन पास ॥ २०२ ॥ कबहूँ समझइ आतमा। दढ गहि राख र मूल ॥ दादू सोझा रामरस । अम्रित काया कुल ॥ २०३ ॥ मुझ ही माहै "मैं रहूँ। मैं मेरा घरवार ॥ मुझ ही माहैँ मैँ बसूँ। आप कहइ करतार ॥ २०४॥ मैं ही मेरा अर्स में । मैं ही मेरा थान॥ मैं ही मेरा ठौर में। आप कहइ रहिमान॥ २०५॥ मैं ही मेरे आसरे। मैं मेरे साधार॥ मेरे तिकये मैं रहूँ। कहइ को निरजनहार ॥ २०६॥ में ही मेरी जाति में । में ही मेरा अंग॥ मैं ही मेरा जीव में । आप कहइ परसंग ॥ २०७ ॥ सबइ दिसा सो सारिखा। सबइ दिसा मुख बैन ॥ सबइ दिसा स्रवनहुँ सुनउँ। सबइ दिसा कर नैन॥ सबइ दिसा पग सीस है। सबइ दिसा मन चैन ॥ सबइ दिसा सनमुख रहइ। सबइ दिसा अँग ऐन ॥ २०८॥ विन स्नवनहुँ सब कुछ सुनइ। विन नैनहुँ सब देखइ॥ बिन रसना मुख सब कुछ बोलइ। दादू अचरज पेखइ ॥२०६॥ सब भँग सब ही ठौर सब। सारंगी सब सार॥ कहइ गहइ देखइ सुनइ। दादू सब दीदार॥ २१०॥ कहइ सब बैर गहइ सब ठौर। रहइ सब ठौर जोति परवाने नैन सब ठौर बैन सब ठौर। ऐन सब ठौर सोई भल जाने"

सीस सब ठीर स्वन सब ठीर चरन सब ठीर को यह माने"॥ श्रंग सब ठौर संग सब ठौर। सबइ सब ठौर दादू ध्यानै ॥२११॥ तेज ही कहना तेज ही गहना। तेज ही रहना सारे॥ तेज ही बैना तेज ही नैना तेज ही पेन हमारे॥ तेज ही मेला तेज ही खेला। तेज अकेला तेज ही तेज सँवारे॥ तेज ही लेवइ तेज ही देवइ। तेज ही खेवइ तेज ही दादू तारे॥२१२॥ नूर ही का धर नूर ही का घर। नूर ही का बल मेरा॥ नूर ही मेला नूर ही खेला नूर अकेला नूर ही मंझि बसेरा॥ नूर ही का अंग नूर ही का संग। नूर ही का रंग नेरा॥ नूर ही राता नूर ही माता। नूर ही खाता दादू तेरा॥ २१३॥ नूरी दिल अरवाह का। तहाँ बसइ माबूद ॥ तहँ बंदे की बंदगी। जहाँ रहइ मौजूद ॥ २१४॥ नूरी दिल अरवाह का। तहँ खालिक भरपूर॥ माले नूर मलाह का। खिदमतगार हजूर॥ २१५॥ नूरी दिल अरवाह का। तहँ देखा करतार॥ तहँ सेवक सेवा करइ। अनँत कला रविसार॥ २१६॥ नूरी दिल अरवाह का। तहाँ निरंजन बास ॥ तहँ जन तेरा एक पग। तेजपुंज परकास ॥ २१७॥ तेज कमलीदल नूर का। तहाँ राम राहिमान॥ तहँ कर संवा बंदगी। जो तूँ चतुर सयान॥ २१८॥ तहाँ हजूरी बंदंगी। नूरी दिल में होइ॥ तहँ दादू सिजदा करइ। जहाँ न देखइ कोइ॥ २१६॥ ओही माँह दोऊ दिल। एक खाकी एक नूर॥ खाकी दिल सूभइ नहीं। नूरी मंभि हजूर॥ २२०॥ हौद हजूरी दिल ही भीतर। कुसल हमारा सार॥ आज साजि प्रलुह के आगे। तहाँ निमाजगुजार ॥ २२१ ॥

दाद कायम सीति करि। पंच जमाती मनहीं मुला इमाम ॥ आप अलेख इलाही आगे। तहँ सिजदा करइ सलाम ॥ २२२॥ सब तन तसबी कहइ करीम। एसा करि ले जाप॥ रांज एक दुरिकरि दूजा। कलिमा आपइ आप॥ २२३॥ आठ पहर अल्लह के मागे। एक टक रहिबो ध्यान॥ थापइ आप सरस के ऊपरि। जहाँ रहइ रहिमान॥ २२४॥ थाठ पहर इवावती। जीवन मरन निवाहि॥ साहिब दरि सेवइ खडा। दादू काडि न जाइ॥ २२५॥ थाठ पहर अरस मेँ । उभोइ आहे॥ दादू ऐसे तिन के। अला गरुहाहे॥ २२६॥ भाठ पहर अरस मेँ । बइठ पिरी पसनि ॥ दादू ऐमे तिन के। जे दीदार लहानि॥ २२७॥ थाठ पहर अरस मेँ। जिन्हीँ रूह रहाने॥ हादू ऐसे तिन के। गूअयों गाल्यों किन ॥ २२८॥ भाठ पहर भरस मेँ। छुडंदा आहीन॥ दादू ऐसे तिन के। आसा खबरि दीन्ह ॥ २२६ ॥ थाठ पहर अरस में । बजी जेगा हीन ॥ दादू ऐसे तिन के। केते ई आहीन॥ २३०॥ प्रेम पिम्राला नूर का। आसिक भरि दिया॥ दादू दर दीदार में । मतवाला किया ॥ २३१ ॥ इस्क सलोना आसिका। द्रद हतेँ द्या ॥ दरद मुहब्बती प्रेम रस। प्याळा मरि पिया॥ २३२॥ दादु दिल दीदार दे। मतवाला किया॥ जहाँ अरस इलाही आप था। अपना करि लिया॥ २३३॥ दादु प्याला नूर का। आसिक अरस पीर्वान ॥ आठ पहर अलाह का। मुहदिठे जीवनि॥ २३४॥

आसिक अमली साधु सब। अलख दरीवइ जाइ॥ साहिब दर दीदार में । सन मिल वह ठे माइ ॥ २३४ ॥ राते माते प्रम रस। भरि भरि देहु खुदाइ॥ मस्ताँ मालिक करि लिये। दादु रहे लवलाइ॥ २३६॥ भगति निरंजन राम की। अविचल अविनासी॥ सदा सजीवन आतमा। सहजइ परकासी॥ २३७॥ जैसा राम अपार है। तैसा भगति श्रगाध ॥ इन दोनों की मित नहीं। सकल पुकारइ साधु॥ २३८॥ जैसा अविगत राम है। तैसा भगति अलेख॥ इन दोनों की मित नहीं। सहसमुखी कह सेख ॥ २३६॥ जैसा निरगुन राम है। भगति निरंजन जानि॥ इन दोनों की मित नहीं। संत कहि परवानि॥ २४०॥ जैसा पूरा राम है। पूरन भगात समान ॥ इन दोनों की मित नहीं । दादू नाहीं आन ॥ २४१॥ दादू जब लग राम है। तब लग सेवक होइ॥ भर्वंडित सेवा एक रस। दादू सेवक सोइ॥ २४२॥ दादू जैसा राम है। तैसा सेवा जानि॥ पावइगा तब करइगा। दादू सो परवानि॥ २४३॥ साइँ सरीखा सुमिरन कीजइ। साइँ सरीखा गावइ॥ साइँ सरीखा सेवा कीजइ। तब सेवक सुख पावइ॥ २४४॥ सेवक सेवा करि डरइ। हम ते कछू न होइ॥ तूँ है तैसी बंदगी। करि नहिँ जानइ कोइ॥ २४५॥ जो साहिव मानइ नहीं। तऊ न छाडइ सेव॥ यह अवलंबन की जिये। साहिब अलल अभेव॥ २४६॥ आदि संत आगे रहइ। एक अनूपम देव॥ निराकार तिज निर्मला। कोइ न जानइ भेव॥ २४७॥

भविनासी अपरमपरम। वार पार नहिं छेव ॥ सो तूँ दादू देखि छे। उर अंतर करि सेव॥ २४८॥ दारू भीतर पर्सि करि। घट के जडर कपाट ॥ साई की सेवा करइ। दादू अबिगति घाट ॥ २४६॥ घट परचइ सेवा करइ। परतक देखइ देव॥ अबिनासी दरसन करइ। दादू पूरी सेव॥ २५०॥ पूजनहारे पास हैं। देहइ माहै देव॥ दादू ता को छाडि करि। बाहर माडी सेव॥ २५१॥ दादूरमता राम सो । खेलइ अंतर माहिँ॥ उबदि समाना आप है। सो सुख कतहूँ नाहिँ॥ २५२॥ परगढ खेलइ पीय सोँ। अगम अगोचर ठाउँ॥ एक पलक का देखना। जीवन मरन क नाउँ॥ २५३॥ आतम माहै "राम है। पूजा ता की होइ॥ सेवा बंदन आरती। साधु करइ सब कोइ॥ २५४॥ परचइ सेवा आरती। परचइ भोग लगाइ॥ दादू उस परसाद की। महिमा कही न जाइ॥ २५५॥ माहिँ निरंजन देव है। माहैँ सेवा होइ॥ माहिँ उतारइ आरती। दादू सेवक सोइ॥ २५६॥ माहै की जइ आरती। माहै पूजा होइ॥ माहै सतगुरु सोइये। बूझइ विरला कोइ॥ २५७॥ संत उतारइ आरती। तन मन मंगलचार॥ वादू बाबा बरनई। तुम्ह पर सिरजनहार॥ २५८॥ दादू अविचल भारती। जुग जुग देव भनंत॥ सदा अखंडित एक रस। सकल उतारइ संत॥ २५६॥ सत्य राम परमातमा । सुबुधि भीम संतोष थान ॥ मुल मंत्र मन माला। गुरु तिलक संत संजम॥

सील सुचा ध्यान धोवती। काया कलस प्रेम जल॥ मनसा मंदिर निरंजन देव। आतमा पाती पुहुप प्रीति॥ चेतना चंदन नवधा नाउँ। भाव पूजा मित पात्र॥ सहज समरपन सबद घंटा। आनंद आरती द्या प्रसाद॥ थानंद एक दसा तीरथ सतसंग। दान उपदेस ब्रत सुमिरन॥ षट गुन ज्ञान अजया जाप। अनुभव आचार मरजादा राम॥ फल दरसन श्रिभअंतरि। सदा निरंतर सति सीच दादू ब्रत ते॥ आतमा उपदेस। अंतरगीत पूजा॥ २६०॥ पिव साँ खेलउँ प्रेमरस। तउ जिय रेचक होइ॥ दादू पावइ सेजसुख। परदा नाहीँ कोइ॥ २६१॥ सेवक विसरइ आप को। सेवा विसरि न जाइ॥ दादू पूछइ राम को। सो तत कह समभाइ॥ २६२॥ ज्ये। रिस्या रस पीवता। आपा भूलइ और॥ दादू राहि गा एक रस। पीवत पीवत ठौर॥ २६३॥ जहँ सेवक तहँ साहिवा। सेवक सेवा माहिँ॥ दादू सोई सब करइ। कोई जानइ नाहिँ॥ २६४॥ सेवक साई वस किया। सउँगा सब पारिवार॥ तब साहिव सेवा करइ। सेवक के दरवार ॥ २६५॥ तेज पुंज को बेळसना। मिळि खेलाई एक ठावाँ ॥ भरि भरि पीवह रामरस । सेवक इसका नावँ ॥ २६६ ॥ अरस परस मिाले खेलिये। तब सुख आनँद होइ॥ मन मंगल चहुँ दिसि भये। दादू देखह सोइ॥ २६७॥ मस्तक मेरे पाँव धरि। मंदिर माहै आव॥ साईँ सोवइ सेज पर। दादू चाँपइ पाँव॥ २६८॥ ये चारो पद पलँग के। साईँ की सुखसेज॥ दादृ इन्ह पर बसि करइ। साईँ सेतीँ हेज ॥ २६६॥

प्रेम लहर की पालकी। आतम बद्दने आइ॥ दादू केलइ पीय सोँ। यह सुख कहा न जाइ॥ २७०॥ देव निरंजन पूजिये। पाती पंच चढाई॥ तन मन चंदन राचिये। सेवा सुरात लगाइ॥ २७१॥ भगति भगति सब कोइ कहइ। भगति न जानइ कोइ॥ दादु भगति भगवंत की। देह निरंतर हो ह।। २७२॥ देही माहै देव है। सब गुन ते न्यारा॥ सकल निरंतर भरि रहा। दादू का प्यारा॥ २७३॥ जीव पियारे राम को। पाती पंच चढाइ॥ तन मन मनसा सउँपि सब । दादू बिलंब न लाइ ॥ २७४॥ सयद सुरति लेइ सानि चित। तन मन मनसा माहि"॥ मति बुधि पाँचो आतमा। दादू सनत न जाहिँ॥ २७५॥ तन मन पवना पाँच गहि। ले राखइ निज ठीर॥ जहाँ अकेला आप है। दूजा नाही अौर ॥ २७६॥ यह मन सुरति समेटि करि । पाँच अनूठे मानि ॥ निकट निरंजन लागि रहु। संगि सनेही जानि ॥ २७७॥ मन चित मनसा आतमा। सहज सुराति ता माहिँ॥ दादू पाँचो पूरि ले। धरती अंबर नाहिँ॥ २७८॥ दादू भी गे प्रेम रस। मन पाँचो के साथ॥ मगुन भये रस में रहइ। सनमुख त्रिभुवननाथ ॥ २७९॥ सबदे सबद समाइ ले। परभातम सोइ प्रान॥ यह मन मन सोँ बाँधि ले। चितइ चित्त सेाँ जान॥ २८०॥ सहजइ सहज समाइ ले। शानइ बाँधा शान॥ सूत्रइ सूत्र समाइ ले। ध्यानइ बाँधा ध्यान ॥ २८१ ॥ दृष्टिइ दृष्टि समाइ ले। सुरतइ सुरति समाइ॥ समझइ समिझ समाइ छे। छइ सोँ छे खर छाइ ॥ २८२॥

भावइ भाव समाइ ले। भगतइ भगति समान॥ प्रेमइ प्रेम समाइ ले। प्रीति प्रीति रस पान ॥ २८३ ॥ सुरतइ सुरति समाइ रहु। अरु वैनहुँ साँ वैन ॥ मनहीँ सो मन लाइ रहु। अरु नैनहुँ साँ नैन ॥ २५४॥ जहाँ राम तहँ मन गया। मन तहँ नैना जाइ॥ जहँ नैना तहँ आतमा। दादू सहज समाइ॥ २८५॥ प्रान न खेलइ प्रान सोँ। मन ना खेलइ मन्न॥ सबद न खेळइ सबद सोँ। दादूराम रतन्त्र॥ २८६॥ चित्त न खेळइ चित्त सोँ। बैन न खेळइ बैन॥ नैन न खेलइ नैन सों। दादू परगढ ऐन ॥ २८७ ॥ पाक न खेलइ पाक सोँ। सार न खेलइ सार॥ खूब न खेल इ खूब से । दादू अंग अपार ॥ २८८ ॥ नूर न खेलइ नूर सोँ। तेज न खेलइ तेज॥ जोति न खेळइ जोति सोँ। दादू एकइ सेज ॥ २८६॥ पंच पदारथ मन रतन। पवना मानिक होइ॥ भातम हीरा सुरति सोँ। मनसा मोती पोइ॥ २६०॥ अजव अनूपम हार है। साइँ सरीखा सोइ॥ दादू आतम राम लग। जहाँ न देखह को ह॥ २६१॥ पाँचो संगी संग ले। आप आकासा॥ आसन अमर अलेख का। निरगुन निज बासा॥ २६२॥ थ्रान पवन मन मगन होइ। संगी सदा निवासा॥ परचा परम दयाल सोँ। सहजइ सुख दासा॥ २६३॥ थ्रान पवन मन मन बसइ। त्रिकुटी के संधि॥ पाँचो इंद्री पीय से। । ले चरनो बंधि ॥ २९४॥ प्रान हमारा पीय सोँ। योँ लागा साहिये॥ पुद्भप वास घृत दुध में। मब कासों कहिय ॥ २९५ ॥

पाहन लोह बिच बास दे। ऐसे मिलि राहिये॥ दादू दीनद्याल सो ॥ संगहि सुख लहिये॥ २९६॥ ऐसा बडा अगाध है। सूछम ऐसा अंग॥ पुहुप बास ते "पातला। सदा हमारे संग ॥ २९७॥ जब दिल मिला दयाल सोँ। तब अंतर कछु नाहिँ॥ ज्यों पाला पानी मिला। त्यों हरिजन हरि माहि ॥ २९८॥ जब दिल मिला दयाल सोँ। तब सब परदा दूरि॥ ऐसे मिलि एकइ भया। दीपक पावक पूरि॥ २६६॥ जब दिल मिला दयाल सोँ। अंतर नाहीँ रेख ॥ नानाविध बहु भूखना। कनक कसउटी एक ॥ ३०० ॥ जब दिल मिला दयाल साँ। पलक न परदा कोइ॥ डार मूल फल बीज मेँ। सब मिलि एकइ होइ॥ ३०१॥ फल पाका बेली तजी। छिटकाया मुख माहिँ॥ साई अपना करि लिया। सो फिरि ऊगइ नाहि ॥ ३०२ ॥ कया कटोरा दूध मन। प्रेम प्रीति सो "पाइ॥ हरि साहिब बिधि भँचवई। बेगा बार न लाइ॥ ३०३॥ राम जपइ रुचि साधु को। साधु जपइ रुचि राम॥ दादू दूनों एक ठग। यह आरँभ यह काम॥ ३०४॥ ठगा ठगी जीवन मरन । ब्रह्म बराबर होइ॥ परगट खेलइ पीय सोँ। दादू बिरला कोइ॥ ३०५॥ दादू निवराना रहइ। ब्रह्म सरीखा होइ॥ लेइ समाधि रस पीजिये। दादू जब लगि दाइ॥ ३०६॥ वे खुद खबर हुसियार वासिद् । खुदखबर पैमाल ॥ बे कीमते मस्तान गलता । नूर प्याले ख्याल ॥ ३०७ ॥ 🥂 दादू माता प्रेम का। रस में रहा समाइ॥ अंत न भावह जब लगई। तब लगि पी भन जाह ॥ ३०८ ॥

पीया तेता सुख भया। याकी बहु बैराग ॥ ऐसे जन थाकइ नहीँ। दादू उनमन लाग॥ ३०६॥ निकट निरंजन लागि रहु। जब लग अलख अभेव॥ दादू पीवइ राम रस। निहकामी निज सेव॥ ३१०॥ राम रदन छाडइ नहीं। हरि लेइ लागा जाइ॥ बीचे ही अटकइ नहीँ। कला कोठि दिखलाइ॥ ३११॥ दादू हिर रस पीयता। कबहूँ अरुचि न दोइ॥ पीवत प्यासा नित नया। पीवनहारा सोइ॥ ३१२॥ जैसे स्रवना दोइ हैं। ऐसे होहिं अपार ॥ रामकथा रस पीजिये। दादू बारंबार॥ ३१३॥ जैसे नैना दोइ हैं। ऐसं होहिं अनंत॥ दादु चंद् चकोर ज्याँ। रस पीवइ भगवंत॥ ३१४॥ ज्यों रसना मुख एक है। ऐसे होहिँ अनेक॥ ती रस पीवइ सेस ज्योँ। योँ मुख मीठा एक ॥ ३१५ ॥ ज्यों घट आतम एक है। ऐसे हो हिं असंख॥ भरि भरि पीवइ रामरस । दादू एकइ अंक ॥ ३१६॥ ज्यों ज्यों पीवइ रामरस। त्यों त्यों बढइ पिआस॥ ऐसा कोई एक है। विरला दादूदास ॥ ३१७॥ राता माता राम का। मतवाला मैमंत ॥ दादू पीवत क्योँ रहइ। जे गुन जाहिँ अनंत॥ ३१८॥ दादू निरमल जोति जल। बरखा बारह मास॥ तेहि रस राता प्रानियाँ। माता प्रेम पियास ॥ ३१६॥ राम राम रस पीजिये। येती रसना होइ॥ दादू प्यासा प्रेम का। यो बिन त्रिपिति न होइ॥ ३२०॥ तन गृह छाडइ लाज पाति। जब रस माता होइ॥ जब लागि दादू सावधाँ। कधीँ न छाडइ कोइ॥ ३२१॥

अंगन एक कलाल के। मनवाला रस माहिँ॥ दादू देख नैन भरि। नाकइ दूबिधा नाहिँ॥ ३२२॥ पीवत चेताने जब लगे। तब लिंग लेवइ आइ॥ माता दादू प्रेम रस। तव काहे को जाइ॥ ३२३॥ दादू अंतर आतमा। पीवइ हरि जल नीर॥ सउजा सकला छेइ घरइ। निरमल होइ सरीर॥ ३२४॥ दादू मीठा रामरस। एक घोँट करि जाउँ॥ पुनि ना पीछे को रहइ। हिरदे माहिँ समाउँ॥ ३२५॥ चिडिया चोच भरि ले गई। नीर निघटि नहिँ जाइ॥ ऐसा बासन ना किया। दरिया माहिँ समाइ॥ ३२६॥ दादू अमली राम का। रस बिन रहा न जाइ॥ पलक एक पीवइ नहीं। तलिक तलिक मिर जाइ॥३२७॥ दादू राता राम का। पीवइ प्रेम अघाइ॥ मतवाला दीदार का। माँगइ मुकात बलाइ॥ ३२८॥ उज्जल भवरा हरि कवँल। रस रुचि बारहमास ॥ पावइ निरमल बासना। सो दादू निजदास ॥ ३२६॥ नैनहुँ सो रस पीजिये। दादू सुरित सहत॥ तन मन मंगल होत है। हरि सो लागा हेत ॥ ३३० ॥ पिवइ पिलावइ रामरस। माता है हुसियार॥ दादूरस पीवइ घना। औरों का उपकार ॥ ३३१॥ नाना विश्व पिया रामरस । केती भाँति अनेक॥ दादू बहुत अनेक सो । मातम माबिगत एक ॥ ३३२॥ परचइ कापइ प्रेमरस। जो कोई पीवइ॥ मतवाला माता रहइ। यो दादू जीवइ॥ ३३३॥ परचइ कापइ प्रेमरस। पीव्ह हित चित लाइ॥ मनसा बाचा करमना। दादुकाल न खाइ॥ ३३४॥

परचइ पीचइ रामरस । जुग जुग अस्पिर होइ॥ दादू अविचल आतमा। काल न लागइ कोइ॥ ३३५॥ परचइ पीवइ रामरस्। सो झिबनासी अंग॥ काल मींच लागइ नहीं। दादू साईं संग ॥ ३३६॥ परचइ पीवइ रामरस । सुख में रहइ समाइ॥ मनसा बाचा करमना। हादू काल न खाइ॥ ३३७॥ परचइ पीवइ रामरस। राता सिरजनहार॥ दादू कछु ब्यापइ नहीँ। ते छूटे संसार॥ ३३८॥ अम्रित भोजन रामरस। काहे न वेलसइ खाइ॥ काल विचारा क्या करइ। राम हि राम समाइ॥ ३३६॥ जीव अजाविध काल है। छेली जाया सोई॥ जब कुछ बस नहिँ काल का। तब मौतउ का होइ ॥३४०॥ मन ले राखइ पंख है। उनमन चढई अकास ॥ पग रहि पूरे साच के। रोपि रहा हरि पास ॥ ३४१ ॥ तन मन विरिछ बबूर का। कारे जागे सूल॥ दादू माखन होइ गया। काहू का अस्थूल॥ ३४२॥ दादू संसा सबद है। सुनहा संसा मारि॥ मन मेडक सोँ मारिये। संका सकल निवारि॥ ३४३॥ दादू गाँकी ज्ञान है। भंजन है सब लोक॥ राम दूध सब भरि रहा। ऐसा अभ्रित पोख ॥ ३४४॥ दादू झूठा जीव है। गठिया गोबिँद वैन॥ मनसा मूँगी पंख सोँ। सुरुज सरीखे नैन॥ ३४५॥ साईँ दीया धन घना। तिसका वार न पार॥ ाद् पाया रामधन। भाव भगति दीदार॥ ३४६॥

इति परचा को अंग संपूर्ण ॥ ४ ॥

# यथ जरना का यंग।

The state of the s

वात् नमं । नमस्कार गुरुद्वतः॥ भवत सम्बं स्थायना । प्रनामं पारंगतः ॥ १॥ भाष्य गामव गामवा वस्त विसार॥२॥ गांह लाडा दुक्यों रहद। मरकट हाथि गवार॥ ३॥ विंत सावह त्रामपन। हद्द रामि जिनि जाइ॥ रत्य तत्व कारि रामिने। चितामिन चित लाइ॥ ४॥ मन्त्र मात्र समाहा कार्र। मनहि माहि समाह।। मन्। मान गालय। बाहर कहि न जनाइ॥ ४॥ ं है आगंभ समाद रहा चाहर कहि न जनाह॥ वार्षायम् विविधा। तहे की आबह जाह ॥ ६॥ माल गांह का दिसाटाइये। साई सब जाने॥ वार्ष प्रशास का कहा। कहा समझ स्थान ॥ ७॥ मनहां महं उपनहां मनहिं महिं समाह॥ सर्गातं माहं गांकिय। बाहर कहिं न जनाइ॥ ८॥ लह विचार लागा रतह। दादु जरता जाह॥ कवाई घेट न अफर्स । भागई तेना माई ॥ ६ ॥ शाह संवक्त सम्ब अगह। जना रस्त पीया।। बाद् गुत्र गंभीर का। परकास न कीया ॥१०॥ भार संगाप सम अरह। जेती उपजह साह॥ कांब न अनावह और की । दादु माहिं समाह ॥११॥ भारे संवक सब जरह। ज अलग लखावा॥ षार् राकार रामधन। जेता कुछ पावा ॥१२॥

सोई सेवक सब जरह। ग्रेम रम खेला॥ दादू सो सुख किस कहइ। जहँ आप अकेला ॥१३॥ सोई सवक सब जरइ। जेता घट परकास॥ दादू संवक सब लखइ। कहि न जनावइ दास ॥१४॥ अजर जरइ रसना भरइ। घट गाहि समावइ॥ दादू सेवक सो भला। जो कहि न जनावइ॥१५॥ अजर जरइ रसना झरइ। घट अपना भरि लेइ॥ दादू सेवक सो भला। जारइ जान न देइ॥१६॥ अजर जरइ रमना झरइ। जेता सब पीवइ॥ दादू सेवक सो भला। राखइ रस जीवइ॥१७॥ अजर जरइ रसना झरइ। पीवत थाकइ नाहिँ। दादू सेवक सो भला। भरि राखइ घट माहिँ॥१८॥ जरना जोगी जुग जिवइ। झरना मरि मरि जाइ॥ दादू जोगी गुरुमुखी। सहजे रहइ समाइ॥१६॥ जरनाजोगी जुग रहइ। झरना परलइ होइ॥ दादू जोगी गुरुमुखी। सहज समाना सोइ॥२०॥ जरना जोगी थिर रहइ। झरना घट फूटइ॥ दादू जोगी गुरुमुखी। कालहु ने छूट हा ११॥ जरना जोगी जगपती। अबिनासी अवधूत। दादू जोगी गुरुमुखी। नीरंजन का पूत ॥ २२॥ जरइ सो नाथ निरंजन बाबा। जग्इ सो अलख अभेव। जरइ सो जोगी सब का जीविन। जरइ सो जग में देव ॥२३॥ जरइ सो आप उपजावनहारा। जरइ सो जगपति साईँ। जरइ सो अलख अनूप है। जरइ सो मरना नाहीँ॥ २४॥ जरइ सो अविचल राम है। जरइ सा अमर अलेख। जरइ सो अविगति आप है। जरइ सो जग में एक ॥ २५॥

जरइ सो अविगाति माप है। जरइ सो अपरंपार। जरइ सो अगम अगाध है। जरइ सो सिरजनहार॥ २६॥ जरइ सो निज निरकार है। जरइ सो निज निरधार। जरइ सो निज निरगुनमयी। जरइ सो निज तत सार ॥२७। जरइ सो पूरनब्रह्म है। जरइ सो पूरनहार। जरइ सो पूरन परमगुरु। जरइ सो प्रान हमार ॥ २८॥ जरइ सो जोति सरूप है। जरइ सो तेज अनंत। जरइ सो भिलिमिलि नूर है। जरइ सो पुंज रहंत॥ २६॥ जरइ सो परमप्रकास है। जरइ सो परमउजास। जरइ सो परम उदोत है। जरइ सो परमिबलास ॥ ३०॥ जरइ सो परमप्रकार है। जरइ सो परमनिवास। जरइ सी परमप्रभास है। जरइ सी परमनिवास ॥ ३१॥ एक बोल भूले हरी। कोइ न जाने प्रान॥ अवगुन मन आनइ नहीं। सब जानइ हरि जान ॥ ३२॥ तुम्ह तिन्ह के अवगुन तजे। कारन कवन अगाधा। मेरी जरनी देखि करि। मीत को सीखइ साध ॥ ३३॥ पवना पानी सब पिया। धरती अरु आकास ॥ चंद सूर पावक मिले। पाँचो एक गरास ॥ ३४॥ चौदह तीनो लोक सब। हूँसे साँसइँ साँस॥ दादु साधू सब जरइ। सतगुरु के बिस्वास ॥ ३५॥

इति जरना को अंग संपूरणम् ॥ ५ ॥

# अय हैरान को अंग।

-:0: ----

दादू नमो निरंजनं। नस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ रतन एक बहु पारिखी। सब मिलि करइ विचार॥ गूँगे बहिरे बावरे। दादू वार न पार।। २॥ केते पारिख जौहरी। पंडित ज्ञाता ध्यान॥ जाना जाइ न जानिये। का कहि कथिये ज्ञान ॥ ३॥ केते पारिखी पचि मुये। कीमति कही न जाइ॥ दादू सब हैरान है। गूँगे का गुड खाइ॥ ४॥ सबही ज्ञानो पंडिता। सुर नर रहे उरझाइ॥ दादू गति गोबिंद की। क्योँ हीँ लखी न जाइ॥ ५॥ जैसा तसा नाव तुम्हारा। ज्यो है त्याँ कहि साई ॥ आपइ जानइ आप को। तहँ मेरा गम नाहीँ॥ ६॥ केते पारिखी अंत न पावहिँ। अगम अगोचर माहीँ॥ दादू कीमति कोइ न जानइ। खीर नीर की नाई"॥ ७॥ जीव ब्रह्म सेवा करइ। ब्रह्म बराबरि होइ॥ दादू जानइ ब्रह्म को । ब्रह्म सरीखा सोइ॥ ८॥ वार पार कोइ ना जहइ। कीमति लेखा नाहिँ॥ दादू एकइ नूर है। तेज पुंज सब माहिँ॥ ६॥ इस्त पावँ नहिँ सीस मुख। स्रवन नेत्र कहु कैसा॥ राद् सब देखइ सुनइ। कहइ गहइ है ऐसा॥ १०॥ गया पाया सब कहइ। केतिक देहुँ दिखाइ॥ तीमत कीन्हीं ना कहीं। दादू गहु लव लाइ॥ १९॥

अपना भंजन भारे लिया। वहाँ उताही जानि॥ अ। नी अपनी सब कहइ। दादू बिरद बखानि ॥ १२॥ पार न देवइ आपना। गोप गूँ त मन माहिँ॥ दादु कोई ना लहर। केत आवाह जाहि ॥ १३॥ गूँग का गुड का कहूँ। मन जानत है खाइ॥ रामरमायन पीवता। सो सुख कहा न जाइ॥ १४॥ एक जीभ केता कहूँ। पूरनब्रह्म अगाध्य॥ वे केते परमित नहीं। थिकित भये सब साधा।। १५॥ दादू मेरा एक मुख। कीरति अनँत अपार गुन केते परिमत नहीं। रहे विचारि विचारि ॥ १६॥ सकल सिरोमनि नावँ है। तूँ है तैसा नाहिँ॥ दादू कोई ना लहइ। केतं आवहिँ जाहिँ॥ १७॥ दादू केतं कहि गये। अंत न आवइ ओर ॥ हम हूँ कहतं जात हैं । केते कहि भी होर ॥१८॥ मैं का जान उँका कहूँ। उस वेला की बाता॥ का जानो कैसे रहइ। मोपै लखा न जात ॥१६॥ दादू केते चालिगये। थाके बहुत सुजान॥ षात नावँ ना नीकसा। दादु सब हैरान ॥ २० ॥ ना कहि देखा ना सुना। ना कोइ राखनहार॥ ना कों क तांथी फिरा। ना उर वार न पार॥ २१॥ नहीँ मितक नहिँ जीवता। गहिँ आवद नहिँ जाइ॥ नहिँ सूता नहिँ जागता। नहिँ भूखा नहिँ खाइ॥ २२॥ तहाँ चूप ना बोलना। मैं तैं नाहीं कोई॥ दादु आपा पर नहीं। तहाँ एक ना दोइ॥ २३॥ एक कहूँ तो दो रहइ। दोय कहूँ तो एक॥ याँ दादू हैरान है। ज्याँ है त्याँ ही देख ॥ २४॥

देखि दिवाना होइ गयं। दादू खरे सयान ॥
वार पार को ना लहइ। दादू है हैरान ॥ २५ ॥
करनहार जो कुछ किया। सोई हूँ किर जानि ॥
जो तूँ चतुर सयान है। तो याही परवानि ॥ २६ ॥
जिन्ह मोहन वाजी रची। सो तुम्ह पूछो जाइ ॥
अनेक पक ते क्योँ किये। साहिब किह समुझाइ ॥ २७ ॥
घट परचइ सब घट लखइ। प्रान परेचइ प्रान ॥
ब्रह्म परेचइ पाइये। दादू है हैरान ॥ २८ ॥
समहष्टी देखइ बहुत। आतमहष्टी एक ॥
ब्रह्महष्टि परचइ भया। दादू बइठा देख ॥ २९ ॥
पदी नैना देह के। पही आतम होइ ॥
पदी नैना ब्रह्म के। दादू पलटे दोइ ॥ ३० ॥

इति हैरान को अंग संपूर्णम् ॥ ६ ॥

--:0:----

### भ्रथ लय को अंग।

---;0;----

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ वंदने सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ लय लागी तब जानिये। कबहूँ छूवि न जाइ॥ जीवत ते लागी रहर। मुझा मंहि समार॥ २॥ जे नर प्रानी लय गता। सोई गति होइ जाइ॥ जो नर प्रानी लेइ रता। सहजइ रहइ समाइ॥३॥ सब ताजि गुन आकार के। निहचल मन लव लाह ॥ आतम चेतन प्रेम रस। दादू रहइ समाइ॥४॥ तन मन पवना पाँच गहि। नीरंजन छव खाइ॥ जहँ आतम तहँ आतमा। दादू सहज समाइ॥५॥ अरथ अनूपम आप है। और अनर्थ है भाइ॥ दादू ऐसी जानि करि । तासोँ तूँ लव लाइ॥६॥ ज्ञान भगति मन मूल गहि। सहज प्रेम छव लाइ॥ दादू सब आरंभ ताजि। जिन काहू सँग जाइ॥ ७॥ जोग समाधि सुख सुरात सोँ। सहजइ सहजइ आव॥ मुकता द्वारा महल का। इहइ भगति का भाव॥ ८॥ सहज सुन्न मन राखिये। इन दोनों के माहिं॥ लेइ समाधिरस पीजिये। तहाँ काल भय नाहिँ॥ ६॥ बिन पायन का पंथ है। क्याँकर पहुँचइ प्रान॥ षिकट घाट अवघट खडे। माहिँ सिखर असमान॥ मन ताजी चेतन चढर। छव की करह खगाम॥ सवद गुरू का ताजना। पहुँचइ साधु सुजान॥ १०॥

केहि मारग होइ आइया। केहि मारग होइ जाइ॥ दादू कोई ना लहर। केतं करहिँ उपाइ॥ ११॥ स्नाहि मारग आइया। स्नाहि मारग जाइ॥ चतित पैडा सुरति का। दादू रहु लव लाइ॥ १२॥ पारब्रह्म पेडा दिया। सहज सुरत लेइ सार॥ मन का मारग माहिँ घर। संगी सिरजनहार॥ १३॥ राम कहइ जिस ज्ञान सोँ। अभित रस पीवइ॥ दादू दूजा छाडि सब। लव लागी जीवइ॥ १४॥ रामरसायन पावता। जीव ब्रह्म होइ जाइ॥ दादू आतमराम सोँ। सदा रहइ छव छाइ॥ १५॥ सुरति समाइ सनमुख रहइ। जुग जुग जन पूरा॥ दादू प्यासा प्रेम का। रस पीवइ सूरा॥ १६॥ जहाँ जगतगुरु रहत है। तहाँ जो सुराति समाइ॥ तो इन नैनहुँ उलटि करि। कोतुक देखइ आइ॥ १७॥ आस पास नाके परी। भीरे उलटो मंझ॥ जिन बैठउँ तिन मा परी। नीहारी दो हं स ॥ १८॥ उलटि अपूठा आप मेँ। अंतर सोधि सुजान॥ सो हिंग तेरे बावरे। तजि बाहर की बान ॥ १६॥ सुरति अपूठी फेरि करि। आतम माहै आन॥ लागि रहइ गुरुदेव सो । दादू सोई सयान ॥ २०॥ जहँ आतम तहँ राम है। सकल रहा भरपूर॥ भंतर गति लव लाइ रहु। दादू सेवक सूर॥ २१॥ अंतर गति लव लाइ रहु। सदा सुरित साँ गाइ॥ यह मन नाचइ मगन होइ। गावइ ताल बजाइ॥ २२॥ दादू गावइ सुरति सोँ। वानी बाजइ ताल ॥ यह मन नाचइ प्रेम सोँ। आगे दीनदयाल ॥ २३॥

सब बातन की एक है। दुनियाँ ते दिल दूर॥ साईँ सेताँसंग करि। सहज सुरति ले पूर॥ २४॥ एक सुरत सो सब रहइ। पाँचो उनमन लागि॥ अनुभव का उपदेस यह। परम जोग वैराग ॥ २५॥ सहजइ सुरति समाइ ले। पारब्रह्म के अंग॥ द्रस परस मिलि एक होइ। सनमुख रहिवा संग ॥ २६॥ सुरति सदा सनमुख रहइ। जहाँ तहाँ लवलीन॥ सहज रूप सुमिरन करइ। निकरम दादू दीन॥ २७॥ सुरति सदा सेवति रहइ। तिनके मोटे भाग॥ हादू पीवह रामरस। रहह निरंजन लाग॥ २८॥ दादू सेवा सुरति सो । प्रेम प्रीति सो ँ लाइ।। जहँ अविनासी देव है। सुरति विना को जाइ॥ २९॥ जीवइ बरत गगन ते दूटइ। कहाँ धरति कहें ठाम॥ लागी सुरति मंग तेँ छूटइ। साकत जीवइ राम॥ ३०॥ सहज जोग सुख में रहइ। दादू निरगुन जानि॥ गंगा उलटी फेरी करि। जमुना माहै आनि ॥ ३१॥ परआतमा सो आतमा। ज्योँ जल उद्धि समान॥ तन मन पानी नोन ज्योँ। पावइ पद निरवान ॥ ३२॥ मनहीँ सो मन सेइये। ज्योँ जल जलहि समाइ॥ भातम चेतन प्रेमरस। दादू रह छव छाइ॥ ३३॥ छाडइ सुरति सरीर को। तेज पुंज में आइ॥ दादू ऐसे मिलि रहइ। ज्योँ जल जलहि समाइ॥ ३४॥ योँ मन तजइ सरीर को। ज्योँ जागत सोइ जाइ॥ दादू बिसरइ देखता। सहज सदा छव लाइ॥ ३५॥ जोहि आसन में प्रान था। तेहि आसन छव लाइ॥ जो कुछ था सोई भया। कछू न ब्या 🖫 भाइ॥ ३६॥

तन मन आपन हाथ करि। ताही सोँ खन छाइ॥
दादू निरगुन राम सोँ। ज्योँ जल जलहि समाइ॥ ३७॥
अपना मन लागा रहइ। म्रंत मिलेगा सोइ॥
दादू जाके मन बसे। ताको दरसन होइ॥ ३८॥
दादू जाके मन बसे। ताको दरसन होइ॥ ३८॥
दादू निवहइ त्योँ चलइ। धारे घीरज मन माहिँ॥
परसइगा पिय एक दिन। दादू थाकइ नाहिँ॥ ३९॥
जब मन मिरतक होइ रहइ। इंद्रीवल भागा॥
काया के सब गुन तजइ। नीरंजन लागा॥ ४०॥
आदि अंत मघ एक रस। दूटइ नहिँ घागा॥
दादू एकइ रहि गया। तब झानी जागा॥ ४१॥
जब लग सेवक तन घरइ। तब लग दूसर आहि॥
एक एक होइ मिलि रहइ। तो रस पीवत जाहि॥ ४२॥
ये दोनोँ ऐसी कहिहँ। कीजै कौन उपाइ॥
वा मैँ एक न दूसरा। दादू रह लव लाइ॥ ४३॥

इति लय को अंग संपूर्णम् ॥ ७॥

:O;

# अय निहकरमी पतिवता को अग।

दाद् नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ एक तुम्हारइ आसरा। दादू यह विस्वास ॥ राम भरोसा तो रहइ। नहिँ करनी की आस ॥ २॥ रहनी राजस ऊपजइ। करनी आपा होइ॥ सब ते दादू निर्मला। सुमिरन लागा साइ॥३॥ मन अपना लवलीन करि। करनी सव जंजाल ॥ दादू सहजै निर्मला। आपा मेटि सँभाल॥ ४॥ सिद्धि हमारे साइँया। करामाति करतार॥ रिद्धि हमारे राम हैं। अगमा अलख अपार ॥ ५ ॥ तुम्हें अम्हंचा हे गुरू। तुम्हें अम्हंचा शान॥ तुम्हें अम्हंचा देव सब। तुम्हें अम्हंचा ध्यान ॥ ६॥ तुम्हे अम्हंचा पूजा। तुम्हे अम्हंची पाती॥ तुम्हे अम्हंचा तीरथ। तुम्हे अम्हंची जाती॥ ७॥ तुम्हें अम्हंचा गाथा। तुम्हे अम्हंचा भेद् ॥ तुम्हे अम्हंचा पुरान। तुम्हे अम्हंचा वेद ॥ ८॥ तुम्हे अमहंची जुगुति। तुम्हे अमहंचा जोग॥ तुम्हें अम्हंचा बैराग। तुम्हें अम्हंचा मोग॥ ६॥ तुम्हें अम्हंची जीवनी। तुम्हें अम्हंचा जप्प॥ तुम्हे अम्हंचा साधना। तुम्हें अम्हंचा तप्प॥ १०॥ तुम्हे "अमहंचा सील। तुम्हे अमहंचा संतोष॥ तुम्हें अमहंची मुकुति। तुम्हे अमहंचा मोष॥ ११॥

तुम्हें अम्हंचा सिव। तुम्हे अम्हंची सकति॥ तुम्हें अम्हंचा आगम। तुम्हें अम्हंची उकति॥ १२॥ तूँ सिति तूँ अविगाति। तूँ अपरंपार॥ तूँ निराकार। तुम्हंचा नाम॥ दादू चा विश्राम। देहु देहु अव विलँव न राम॥ १३॥ हमरे कुल के सेव है। सगा न सिरजनहार॥ जाति हमारी जगतगुरु। परमेस्वर परिवार॥ १४॥ एक संग संसार में। जेहिँ हम सिरजे सोइ॥ मनला बाचा करमना। और न दुजा कोइ॥ १५॥ साई सनमुख जीवना। मरना सनमुख होइ॥ दादू जीवन मरन का। सोच करइ जिनि कोइ॥१६॥ राम कहूँ ते जोडिवा। राम कहूँ ते साखी॥ राम कहूँ तेँ गाइबा। राम कहूँ तेँ राखी॥ १७॥ साहिब मिला न सब मिले। भँटइ भँटा होइ॥ साहिब रहा तो सब रहे। नहीं तो नाहीं कोइ॥ १८॥ संब सुख मरे साइँया। मंगल अति आनंद॥ दादू साजन सब मिले। भेंटे परमानंद ॥ १९॥ दादू रीझइ राम पर। अनत न रीभइ मन्न॥ मीठा भावइ एक रस। दादू सोई जन्न ॥ २०॥ मेरे हिरद्य हरि बसइ। दूजा नाही अरेर॥ कहउँ कहाँ घोँ राखिये। नहीँ आन को ठौर ॥ २१॥ नारायन नेना बसइ। मनहीँ मोहनराइ॥ हिरद्य महिँ हर बसइ। आतम एक समाइ॥ २२॥ तन मन मेरा पीव सोँ। एक सेज सुख सोइ गहिरा लोक न जानई। पिच पिच आया खोइ॥ २३॥ एक हमारे उर बसइ। दूजा मेला दूरि दूजा देखत जाइगा। एक रहा भरपूरि॥ २४॥

निहचल का निहचल रहइ। चंचल का चाले जाइ॥ दादू चंचल छाडि सब। निहचल सोँ लव लाइ॥ २५॥ साहिब रहता सब रहा। साहिब जाता जाइ॥ दादू साहिव राखिये। दूजा सँग न समाइ॥ २६॥ मन चित मनसा पलक में। साईँ दूरिन होइ॥ निह्नामी निरखइ सदा। दादू जीवन सोइ॥ २७॥ जहाँ नावँ तहँ चाहिये। सदा राम का राज॥ निर्विकार तन मन भया। दादू सीझे काज ॥ २८॥ जिसकी खूबी खूब सब। सोई खूब सँभारि॥ दादृ सुंदर खूव सोँ। नख सिख साज सँवारि॥ २९॥ पंच अभूषन पीव करि। सोलह सबही ठावँ॥ सुंदर यह सिंगार करि। लेइ लेइ पिय का नावँ॥ ३०॥ यह ब्रत सुंदरि ले रहइ। सदा सोहागिन होइ॥ दादू भावइ पीय को। तासम और न कोइ॥ ३१॥ साहिब जिव का भावना। कोइ करइ कलि माहि ॥ मनसा बाचा करमना। दादू घट घट नाहि ॥ ३२॥ आज्ञा महँ बैठइ उठइ। आज्ञा आवइ जाइ॥ आज्ञा महँ जेवइ देवइ। आज्ञा पहिरइ खाइ॥ ३३॥ भाजा महँ बाहरि भितरि। आज्ञा रहइ समाइ॥ थाज्ञा महँ मन राखई। दादु रहइ लव लाइ॥ ३४॥ पतिव्रता त्रिह आपने। करइ खसम की सेव॥ ज्यों राखइ त्यों हीं रहइ। आज्ञाकारी टेत्र ॥ ३५॥ नीच ऊँच कुल सुदरी। सेवा सारी होइ॥ सोई सोहागिन कीजिये। रूप न पीजइ धोइ॥३६॥ तन मन सौपाँ राम को। तासन का व्यभिचार॥ सहज सील संतोष सत। प्रेम भगति लेइ सार ॥ ३७ ॥

परपुरवा सब पहरई। सुंदर देखइ जागि॥ अपना पीय पिछानि करि। दादू रहिये लागि॥३८॥ आन पुरुषहूँ वहु बड़ी। परम पुरुष भरतार॥ हुउँ अवला समझुँ नहीँ। तूँ जानइ करतार ॥ ३६॥ जिसका तिसको दीजिये। साईँ सनमुख आइ॥ दादू नख सिख सैाँपि सब। जिनि यह बंझा जाइ॥ ४०॥ दिल साई सो राखई। दादू सोई सयान॥ जो दिल बाटइ आपनी। सो सब मूह अजान॥ ४१॥ साईँ सो दिल तोरि करि। साईँ सोँ जोरइ॥ साईँ सेतीँ जोरि करि। काहे को तोरइ॥ ४२॥ साहिब देवइ राखना। सेवक दिल चोर॥ दादू सब धन साहु का। भूला मन थोर॥ ४३॥ मनसा बाचा करमना। अंतर आवइ एक ॥ ताको परतक राम जी। बातेँ और अनेक ॥ ४४॥ मनसा बाचा करमना। हिरदे हरि का भाव॥ अलख पुरुष आगे खंडा। ताके त्रिभुवनराव ॥ ४५ ॥ निसा बाचा करमना। हरि ही साँ हित होइ॥ साहिब सनमुख संग है। आदि निरंजन सोइ॥ ४६॥ ननसा बाचा करमना। आतुर कारन राम॥ तमरथ साईँ सब करइ। परगट पूरे काम ॥ ४७॥ तारी पुरुषा देखि करि। पुरुषा नारी होइ॥ इादू सेवक राम का। सीलवंत है सोइ॥ ४८॥ रपुरुषा रित बाँझनी। जानइ जो फल होइ॥ जनम बिगोवइ आपना। दादू निहफल सोइ॥ ४९॥ ादू तजि भरतार को। परपुरुषा रति होइ॥ ंसी सेवा सब करइ। राम न जानइ सोइ॥ ५०॥

नारी सेवक तब लगइ। जब लग साई पास॥ दादू परसइ आन को। ताकी कैसी आस ॥ ५१॥ दादू नारी पुरुष को। जानइ जो वस होइ॥ पिय की सेवा ना करइ। कामिनि नारी साइ॥ ४२॥ कीया मन का भावना। मेटी आज्ञाकार॥ क्या ले मुख दिखलाइयं। दादू उस भरतार ॥ ५३॥ करामाल अकलंक हैं। जाके हिरदे एक॥ अति आनंद व्यभिचारिनी। जाके खसम अनेक॥ ५४॥ पतिब्रता को एक है। व्यभिचारिन को दोइ॥ पतिव्रता व्यभिचारिनी। मेला क्योँ कर होइ॥ ५५॥ पतिव्रता के एक है। दूजा नाहीं आन॥ व्यभिचारानि के दोइ है। परघर एक समान ॥ ५६॥ पुरुष हमारा एक है। हम नारी बहु अंग॥ जो जैसा है ताहि सोँ। खेळा तैसहि रंग॥ ५७॥ दादू रहता राखिये। बहता देइ बहाय॥ बहते संग न जाइये। रहते सोँ लघ लाइ॥ ५८॥ जिन बाझइ केहु करम सो। दूजे आर्रीभ जाइ॥ दादू एकइ मूल गहि। दूजा देइ वहाइ॥ ५९,॥ वाये देख न दाहिने। तन मन सनमुख राखि॥ दादू निरमल तन गही। संत सबद यह साखि॥ ६०॥ दूजा नैन न देखिये। स्रवनहुँ सुनइ न जाइ॥ जिन्मा झान न बोलिये। अंग न और सोहाइ ॥ ६१॥ चरनहुँ अनत न जाइये। उलटा माहिँ समाइ॥ उलट अपुठा आप मेँ। दादू रह लव लाइ॥ ६२॥ दूजे अंतर होत है। जिनि आनइ मन माहिँ॥ तहँ ले मन को राखिये। जहँ कुछ दूजा नहिँ॥ ६३॥

भरम तिमिर भाजइ नहीं। रे जिव आन उपाइ॥ दादू दीपक साजि ले। सहजइ सो मिटि जाइ।। ६४॥ सो बेद्न नहिँ बावरे। आन किये जो लाइ॥ सब दुख भंजन साइँयाँ। ताही सो लब लाइ॥ ६५॥ भोषध मूली कुछ नहीँ। ये सब झूठी बात।। जो ओषधही जीइये। काहे को मरिजात ॥ ६६ ॥ मूल गहइ सो निहचला । सुख में रहइ समाइ॥ डार पात भरमत फिरइ। बेदाँ दिया बहाइ॥ ६७॥ सी धका सुनहा को देवइ। घर बाहर काढइ॥ दादू सेवक राम का। दरवार न छाडइ॥ ६८॥ साहिब का दर छाडि करि। सेवक कहीँ न जाइ॥ दादू वैठा मूल गहि। डारोँ फिरइ बलाइ॥ ६६॥ जब लग मूल न सीँ चिये। तब लग हरा न होइ॥ सेवा निहफल सब गई। फिरि पक्कतावा सोइ॥ ७०॥ दादू सींचर मूल को। सब साँचा बिस्तार॥ दादू सीँचे मुल बिन। बादि गई बेगार॥ ७१॥ सब आया उस एक में। डार पात फल फूल ॥ दादू पीछे का रहा। जब निज पकडा मूल॥ ७२॥ खेत न उपजइ बीज बिन। जल सीँचे का होइ॥ निहफल दादू राम बिन। जानत है सब कोइ॥ ७३॥ जब मुख माहै मेलिये। सबही त्रिपिता होइ॥ मुख बिन मेले आन दिसि । त्रिपित न मानइ कोइ॥ ७४॥ देव निरंजन पूजिये। सब आया उस माहिँ॥ डार पात फल फूल सब। दादू न्यारा नाहिँ॥ ७५॥ दादू टीका राम का। दूसर दीजे नाहिँ॥ ज्ञान ध्यान तप मेष पछ। सब आये उस माहि ॥ ७६॥

साधू राजह राम को। संसारी माया॥ संसारी पालव गहइ। मूल साधू पाया॥ ७७॥ दादू जो कछु की जिये। अविगत विन आराधा॥ काहिवा सुनवा देखिवा। कारिबा सब अपराध ॥ ७८॥ सब चतुराई देखिये। जे कुक्क की जे आन॥ दादू आया सउँपि सब। पिय को लेहु पिकान॥ ७६॥ दादू दूजा कुछ नहीँ। एक सत्त करि जान।। दादू दूजा का करइ। जिन एक लिय पहिचान॥ ५०॥ कोई बाँछे मुक्ति फल। कोइ अमरापुर बास ॥ कोई बाँके परमागती। दादु मिलन कि आस ॥ ५१॥ तुम्ह हरि हिरदय हेत सो। प्रगटहु परमानंद ॥ दादू देखइ नैन भरि। केता होइ अनंद ॥ ५२ ॥ त्रेम पियाला रामरस । हम को भावइ एइ॥ रिधि सिाधि मागहिँ मुक्तिफल। चाह तिन्ही को देह ॥ ५३॥ कोटि बरस का जीवना। अमर भये का होइ॥ मेम भगति रस राम बिन। दावु जिवन का सोइ॥ ८४॥ कछू न की जे कामना। सरगुन निरगुन होइ॥ पलटि जीव ते बहागति। सब मिलि मानइ मोइ॥ ८५॥ घंट जरावर होय रहइ। बंधन नाहीँ कोइ॥ मुक्ता चौरासी मिटइ। दादू संसय सोइ॥ ८६॥ निकट निरंजन लागि रह। जब छग अछख अभेच॥ दादू पीवइ रामरस। निहकामी निज सेव॥ ८७॥ सत्य लोक संगति रहइ। सामिप सनमुख सोइ॥ सोइ सरूप सारिक भया। जोगी एकइ होइ॥ ८८॥ राम रासिक बाँचइ नहीं । परम पदारथ चार ॥ आठिसिद्धि नवनिधि करइ। दाता सिरजनहार॥ ८६॥

स्वारथ सेवा की जिये। ताते भला न होइ॥ दादू ऊसर उबहि करि। कोठा भरइन कोइ॥६०॥ सुत बित माँगहिँ बावरे। साहिब साँ निाध मेलि॥ दादू वे निहफल गये। जैसे नागरबेलि॥ ६१॥ फल कारन सेवा करइ। जाँचइ त्रिभुवनराव॥ दादू सो सेवक नहीं । खेळइ अपना दाव ॥ ६२ ॥ सहकामी सेवा करइ। माँगइ मुरुख गवाँर॥ दादू ऐसे बहुत हैं। फल के भच्छनहार ॥ ६३॥ तन मन खन लागा रहइ। दाता सिरजनहार॥ दादू कुछ माँगइ नहीँ। ते विरला संसार॥ ६४॥ साईँ को संभारता। कोटि विघन टरि जाहिँ॥ राइ समान बसुंधरा। केते काठ जराहि ॥ ९५॥ एक राम के नाम बिन। जिन की जरिन न जाइ॥ दादू केते पाचि मुये। करि करि बहुत उपाइ॥ ९६॥ करम करम काटइ नहीं। करमइ करम न जाइ॥ करम करम छूटइ नहीं । करमइ करम बँधाइ ॥ ९७॥

इति निहकरमी पातेत्रता को अंग संपूर्णम् ॥८॥

### अथ चेतवनी को अंग।

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ साहिब को भावइ नहीं । सी हम ते जिन होइ॥ सतगुरु लाजइ आपना। साधु न मानइ कोइ॥२॥ साहिब को भावइ नहीं। सो सब परहर प्रान ॥ मनसा बाचा करमना। जो तूँ चतुर सुजान॥३॥ साहिब को भावइ नहीँ। सो जिव न कीजे रे॥ परहरि विषय विकार सब। अम्रित रस पीजे रे॥ ४॥ साहिब को भावइ नहीं। सो वाट न बूफी रे॥ साईँ सो सनमुख रहे। इस मन से झूझी रे॥ ५॥ दादु अचेत न होइये। चेतन सो चित लाइ॥ मनुआँ सोता नीँद् भरि। साईँ संग जगाइ॥ ६॥ दादु अचेत न होइये। चेतन से एकरि चित्त ॥ भनहद् जहँ ते उपजद्द । खोजइ तहँ ही नित्त ॥ ७॥ दाद् जिन कुछ चेत करि। सीदा जीजइ सार॥ निरख कमाई ना छुटइ। अपनो जीव विचार॥ ८॥ करि साईँ की चाकरी। हरी नावँ ना छोडि॥ जाना है उस देस को। प्रीति पिया सो जोडि॥ ९॥ आपा परवस दूर करि। रामनाम रस लागि॥ दादू अवसर जात है। जागि सकइ तो जागि॥ १०॥ बार बार यह तन नहीं। नर नारायन देह ॥ दादु बहुरि न पाइये। जनम अमोलिक येह॥ ११॥

.

एका एकी राम सोँ। एकइ साधू संग॥
दादू अनत न जाइये। और काल का अंग॥ १२॥
तन मन का गुन छाडि सब। होई जब न्यारा॥
अपने नैनहुँ देखिये। परगट पिय प्यारा॥ १३॥
जह तेँ पाये पसु पिरी। सोई अंदिर आहि॥
होनी पानी बीच मेँ। सो है मेहिरन लिहि॥ १४॥
जह तेँ पाये पसु पिरी। हाँ तेँ लिई बेर॥
साथ सभाँ के यह लियो। पोइ पसंदो केर॥ १५॥

इति चेतवनी को अंग संपूर्णम् ॥ ९ ॥

## अय मन को अंग।

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ वंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ यह मन बरजी बावरे। घट में राखी घेरि॥ मन हस्ती माता बहुइ। अंकुस दे दे फीरि॥ २॥ हस्ती छूटा मन फिरइ। क्याँ हीँ बँघा न जाइ॥ बहुत महावत पाचि गये। दादू कछु न बसाइ॥ ३॥ जहवाँ तेँ मन उठि चलइ। फेरि तहाँही राखि॥ तहँ दादू लवलीन करि। साधु कहइ गुरुसाखि॥ ४॥ थोरे थोरे हिट किये। न रहैगा खन लाइ॥ जब लागा उनमन्न सोँ। तब मन कहीँ न जाई ॥ ५॥ आडा देदे राम को। दादू राखइ मन्न॥ साखी दे अस्थिर करइ। सोई साधू जन्न ॥ ६॥ सोई सूर जो मन गहइ। निमिष न चलने देइ॥ दादू जवही पग धरइ। तबही पकडि के लेह।। ७॥ जेती लहर समुद्र की। मनहिँ मनोरथ मारि॥ वैसे सब संतोष करि। आतम एक विचारि॥ ८॥ दादू जो मुख बोलता। स्रवनहुँ सुनना आइ॥ नैनहुँ महँ सो देखता। सो अंतरि उरझाइ॥ ६॥ दादू चुंबक देखि करि। लोहां लागइ आइ॥ मन गुन इंद्री एक सोँ। दादू छीज़ ह लाइ॥१०॥४ मनका भासन जो जिय जानइ। ठीर ठीर सब सुझइ॥ पाँचो आनि एक घर राखइ। अगम निगम सब बूश ॥ ११॥

बैठे सदा एक रस पीवइ। निरवैरी कत जूझइ॥ आतम राम मिलइ जब दादू। अंग न लागइ दूजइ॥ १२॥ जब लग मन भस्थिर नहीँ। तब लग परस न होइ॥ दादू मनुआँ थिर भया। सहज मिलइगा सोइ॥ १३॥ विन अवलंबहि क्यें। रहइ। मन चंचल चलि जाइ॥ अस्थिर मनुआँ तब रहइ। सुामेरन सेतीँ लाइ॥ १४॥ मन अस्थिर करि लीजइ नाम। दादू कहइ तहाँ ही राम॥ १५॥ हरि सुमिरन साँ हेत करि। मनुआँ निहचल होइ॥ दादू बेधा प्रेम रस । विष नहिँ चालइ सोइ॥ १६॥ अंतर उरभा एक सो । थाके सकल उपाइ॥ दादू निहचल थिर भया। तब चाले कहीँ न जाइ॥ १७॥ कउवा बोहित बैठि करि। मांझ समंदा जाइ॥ उडि उडि थाका देखि कर। निहचल बैठा आइ॥ १८॥ यह मन कागद की गुड़ी। डांड कर चढी अकास॥ दादू भीगइ प्रेम जल। आइ रहइ हम पास ॥ १९॥ दादू खीला गाडि का। निहचल थिर न रहाइ॥ दादू पग नहिँ साँच के। भरमइ दहदिसि जाइ॥ २०॥ सुख आनंद है आतमा। मन थिर मेरा होइ॥ दादू निहचल राम सोँ। जो करि जानइ को इ॥ २१॥ मन निरमल थिर होत है। रामनाम आनंद ॥ दादू दरसन पाइया। पूरन परमानंद॥ २२॥ 🗸 फूटे ते सारा भया। संधी संधि मिलाइ॥ बाहुरिबिषय न भूजिये। कबहूँ फूटि न जाइ॥ २३॥ यह मन भूला वह गली। नरक जान के घाट॥ मन यह अविगत नाथ से । गुरू दिखाई बाट ॥ २४॥

मन सुध स्याबति आपना। निहचल हो अह हाथ॥ इहवाँ ही आनंद है। सदा निरंजन साथ॥ २५॥ मन लागइ जो राम सो। अनत काहि को जाइ॥ दादू पानी नृन ज्योँ। ऐसे रहइ समाइ॥ २६॥ ज्ये। जल पैठइ दूध में । त्यों पानी में नोन ॥ ऐसे मातम राम सोँ। मन हठ साधइ कोन ॥ २७॥ मन का मस्तक मुडिये। काम क्रोध के केस ॥ दादू विषय विकार सव। सतगुरु के उपदेस ॥ २८॥ वह कुछ हम तेँ ना धया। जा पर रीझइ राम॥ दादू इस संसार में। हम आये बेकाम ॥ २६॥ का ले मुँह हँसि बोलिये। दादू दीजइ रोइ !! जनम अमोलिक आपना। चले अकारथ खोइ॥ ३०॥ जा कारन जग में जिये। सो पद हिरदय नाहिं॥ दादू हिर की भगति बिन। धिग जीवन किल माहिँ॥ ३१ कीया मन का भावना। मेटी आज्ञाकार॥ का ले मुख दिखलाइये। दादू उस भरतार ॥ ३२ ॥ इंद्री स्वारथ सब किया। मन माँगई सो दीन्ह ॥ जा कारन जग सीरजा। दादू कळू न कीन्हें॥ ३३॥ कीया था इस काम को। सेवा कारन साज ॥ दादू भूला बंदगी। सन्ना न एक उक्ता ॥ ३४॥ दादृ विषय बिकार साँ। जब लग मन राता॥ तब बग चित्त न श्रावइ। त्रिभुवनपातिदाता॥ ३५॥ बादिहि जनम गवाँइया। कीये बहुत विकार॥ यह मन अस्थिर ना भया। जहँ दादृ निज सार॥ ३६॥ दादू सब कुछ बेलसना। खाना पीना होइ॥ दादू मन का भावना। कहि समभावह को ह॥ ३७॥

दादू मन का भावना। मेरी कहइ बलाइ॥ साच राम का भावना। दादु कहइ सुनि आइ॥ ३८॥ ये सब मन का भावना। जो कछु की जइ आन॥ मन गहि राखइ एक सेँ। दादू साधु सुजान॥ ३६॥ जो कुछ भावइ राम को। सो तत कहि समझाइ॥ दादू मन का भावना। सब कोइ कहइ बनाइ॥ ४०॥ पैंडे पग चालइ नहीं। होइ रहा गरियार॥ राम अरथ निबहइ नहीँ। खइवे को हुसियार॥ ४१॥ का परमोधे आन को। म्रापन बहिया जात॥ औराँ को अम्रित कहइ। अपना ही विष खात॥ ४२॥ पाँचो ये परमोधि ले। इनहीँ को उपदेस ॥ यह मन अपना हाथ कर। तब चेला सब देस ॥ ४३॥ पाँचो का मुख मूल है। मुख का मनवाँ होइ॥ यह मन राखइ जतन करि। साधु कहावइ सोइ॥ ४४॥ जब लग मन के दूइ गुन। तब लग निपुना नाहिँ॥ दुइ गुन मन के मिटि गये। तब निपुना मिलि माहिँ॥ ४५॥ काचा पाका जब लगइ। तब लग अंतर होइ॥ काचा पाका दूर करि। दादू एकइ सोइ॥ ४६॥ सहज रूप मन का भया। होइ होइ मिटी तरंग॥ तातहु सीतल सम भया। दादू एक इ अंग॥ ४७॥ यह बहुरूपी मन लगइ। जब लग माया रंग॥ जब मन लागा राम साँ। दादू एकइ अंग ॥ ४८॥ हीरा मिन परि राखिये। दूजा चढइ न रंग॥ दादू यो मन थिर भया। अविनासी के संग॥ ४६॥ सुख दुख सब साई पठइ। तब लग काचा मन्न॥ दादू कुछ ज्यापइ नहीं। तब मन भया रतन्न ॥ ५०॥

पाका मन डोलइ नहीँ। निहचल रहइ समाइ॥ काचा मन दहु दिसि फिरइ। चंचल चहुँ दिसि जाइ॥ ५१ सीप सुधा रस ले रहइ। पिअइ न खारा नीर॥ माहै मोती उपजर्श दादू बंद सरीर ॥ ५२ ॥ दादू मन पंगुल भया। सब गुन गये बिलाइ॥ काया है नव ज्वान यह। मन बूढा होइ जाइ॥ ५३॥ दादू अपने करि लिये। मन इंद्री निज ठौर॥ नाम निरंजन लागि रहु। प्रानी परिहरि और ॥ ५४॥ मन इंद्री आधा किया। घट में लहर उठाइ॥ साई सतगुरु छाडि करि। देखि दिवाना जाइ॥ ५५॥ विना राम मन रंक है। जाँच इतीन उँ लोक। मन लागा जब राम सीँ। भगे दरिहर सीक ॥ ५६॥ इंद्री के आधीन मन। जीव जंतु सब जाँचइ॥ तिन तिन के आगे दादू। तीन उँ लोक फिरि नाचइ॥ ५७। इंद्री अपने वस करइ। काहे जाँचन जाइ॥ दाद् अस्थिर मातमा। आसन बइटइ आइ॥ ५८॥ मन मनसा दोनों मिले। तब जिव कीया भाँड॥ पाँचो का फेरा फिरइ। मया नचावइ राँड॥ ५६॥ नकटी आगे नकटा नाचइ। नकटी बाल बजावइ॥ नकटी आगे नकटा गावइ। नकटी नकटा भावइ॥ ६०॥ पाँचो इंद्री भूत हैं। मन बाँधे तरपाल ॥ मनसा देवी पूजिये। दादू तीनउँ काल ॥ ६१॥ जीवत लूटइ जगत सब। मिरतक लूटइ देव॥ दादू कहाँ पुकारिये। करि करि मूयं सेव॥ ६२॥ अगिनि धूम ज्योँ निकलई। देखत सबद बिलाइ॥ त्योँ मन विछुडा राम सोँ। दहु दिसि विखरह जाह ॥ ६३।

घर छाडे से का भया। मन बहुरि न आया॥ दादू अगिनि के घूम ज्योँ। पुर खोज न पाया॥ ६४॥ सव काह के होत हैं। तन मन परसइ जाइ॥ ऐसा कोई एक है। उलटा माहिँ समाइ॥ ६५॥ क्यों करि उलटा आनिय। पसरि गया मन फेरि॥ दादू डोरी सहज की। यो अानी घर घेरि॥ ६६॥ साधु सबद सो मिलि रहइ। मन राखइ विलगाइ॥ साधु सबद बिन क्यों रहइ। तब ही बिखरी जाइ॥ ६७॥ चंचल चहुँ दिसि जात है। गुरु बाइक सोँ बंधि॥ दादू संगति साधु की। पारब्रह्म साँ संधि॥ ६८॥ एक निरंजन नावँ सो । साधू संगात माहि ॥ दादू मन बिलवाइये। दूजा कोई नाहि"॥ ६६॥ तन में मन आवइ नहीं। निस दिन बाहर जाइ॥ दादू मेरा जिव दुखी। रहइ नहीँ लव लाइ॥ ७०॥ तन में मन आवइ नहीं। चंचल चहुँ दि।सि जाइ॥ दादू मेरा जिव दुखी। रहइ न राम समाइ॥ ७१॥ कोटि जतन करि करि मुये। यह मन दह दिास जाइ॥ रामनाम रोका रहइ। नाही अन उपाइ॥ ७२॥ यह मन बहु बकवाद सोँ। बायु भूत होइ जाइ॥ बादू बहुत न बोलिये। सहजह रहइ समाइ॥ ७३॥ भूला भरमइ फेरि मन । मुरख मगध गवाँर॥ सुमिरि सनेही आपना। आतम का साधार॥ ७४॥ मानिक मूरुख राख रे। जन जन हाथ न देहु॥ दादु पारिकी जीहरी। रामसाधु दुइ लेहु॥ ७५॥ मारा विन मानइ नहीं। यह मन हरिका आन॥ श्वान खडग गुरुदेव का। ता सँग सदा खुजान ॥ ७६ ॥

मन मिरगा मारइ सदा। ता की मीठी मास ॥ दाद खइवे को हिला। तातेँ आन उदास ॥ ७७ ॥ कहा हमारा मान मन। पापी परिहर काम ॥ बिषयी का सँग काडि दे। दादू किह ले राम ॥ ७८॥ केता कहि समझाइये। मानइ नहिँ निर्ळजा॥ मूरुख मन समझइ नहीँ। कीये काज अकजा ॥ ७६॥ मन ही मंजन की जिये। दादू दरपन देह ॥ माहीं सूरत देखिये। हार मवसर करि लेह ॥ ५० ॥ तब ही कारा होत है। हरि बिन चितवत आन। का काहिये समझइ नहीं। दादू सिखवत ज्ञान ॥ ५१ ॥ पानी घोवहिँ बावरे। मन का मैछ न जाइ॥ मन निरमल तब होयगा। जब हरि के गुन गाइ॥ ५२॥ ध्यान धरे का होत है। मन नहिँ निरमल होइ॥ तब बक सबही ऊधरें। येहि बिधि सीझइ कोइ॥ ५३॥ ध्यान घरे का होत है। मन का मैल न जाइ॥ बकउ मीन का ध्यान धरि। पसू विचारे खाइ॥ ५४॥ काले ते धोया भया। दिल दारिया में धोइ॥ मालिक सेतीँ मिलि रहा। सहजइ निरमल होइ॥ ८५॥ जिस का दरपन ऊजरा। दरसन देखइ माहि"॥ ार्जस की मैली आरसी। सो मुख देखई नाहिँ॥ ८६॥ दादू निरमल सुद्ध मन। हरि रँग राता होई॥ दादू कंचन करि लिया। काच कहइ नहिँ कोइ॥ ८७॥ यह मन अपना थिर नहीं । करि नहिं जानइ कोइ॥ दादू । नरमल देव का। सेवा क्यों किर होई॥ ५८॥ यह मन तीनउँ लोक में। अरस परस सब होई॥ देही की रच्छा करइ। हम जिन भेंदइ कोइ। ८६॥

देह जतन करि राखिये। मन राखा नहि जाइ॥ उत्तम मद्भिम बासना। भला बुरा सब खाइ॥ ६०॥ बादू हाडहु मुख भरा। चाम रहा लपटाइ॥ माहै जिन्मा मास की। ताही सेती खाइ॥ ६१॥ नवह द्वारे नरक के। निस दिन बहइ बलाइ॥ सीच कहाँ तक की जिये। राम सुमिरि गुन गाइ॥६२॥ प्रानी तन मन मिलि रहा। इंद्री सकल विकार ॥ दादू ब्रह्मा सूद्र घर। कहाँ रहइ आचार॥ ९३॥ दादू जीवइ पलक में । मरता कलप बिहाइ॥ दादू यह मन मसखरा। जिन कोई पतियाइ॥ ६४॥ दादू मूआ मन हमें। जैसे मरघट भूत॥ मुआ पीके उठि लगइ। ऐसा मेरा पूत ॥ ९५॥ निहचल करता जुग गये। चंचल तबही होइ॥ दादू पसरइ पलक में। यह मन मारइ मोइ॥ ९६॥ दादू यह मन मीन का। जल सो जीवइ सोइ॥ दादू यह मन रह है। जिन न पतीजह कोइ॥ ६७ ॥ माहै सुखिया होइ रहइ। बहर पसारइ अंग ॥ पवन लागि पौढा भया। काला नाग भुम्रंग॥ ६८॥ सपना तब लग देखिये। जब लग चंचल होइ॥ निहचल लागा नावँ सोँ। सपना नाहीँ कोइ॥ ६६॥ जागन जह जह मन रहइ। सोवत तह तह जाइ॥ दादू जो जो मन बसइ। सो सो देखई आई॥ १००॥ दादू जो जो चित बसइ। सो सो आवइ चीति॥ बाहर भीतर देखिये। जाही सेती प्रीति॥ १०१॥ सावन हरिअरि देखिये। मन चित ध्यान लगाइ ॥ दाद केते जुग गये। तो भी हरा न जाइ॥ १०२॥

जिस की सराति जहँ रहइ। तिसंकी तहँ विस्नाम ॥ भावह माया मोह में । भावह स्नातमराम ॥ १०३ ॥ जहँ मन राखह जीवता। मरता तिस घर जाह ॥ दाद बासा प्रान का। पहिले रहा समाइ॥ १०४॥ जहाँ सुरति तहँ जीव है। जहँ नहीँ तहँ नाहिँ॥ गन निरमन जहँ राखिये। दाद घर बन माहिँ॥ १०५॥ जहाँ सुराति तहँ जीव है। आदि अंत अस्यान॥ मया ब्रह्म जहँ राखिये। दाद तहँ विस्नाम ॥ १०६ ॥ जहाँ सरित तहँ जीव है। जिबन मरन जिस ठौर॥ बिष अभ्रित तहँ राखिये। दाद् नाहीँ और ॥ १०७ ॥ जहाँ सुरति तहँ जीव है। जहँ चाहइ तहँ जाइ॥ आगम गम जहँ राखिये। दादू तहाँ समाइ॥ १०८॥ मन मनसा का भाव है। अंत फर्बेगा सोह॥ दाद बानिक बानियाँ। आसय मासनि होइ॥ १०६॥ जप तप करनी करि गये। सरग पहुँचे जाइ॥ दाद्र मन की बासना। नरक पड़े फिरि आइ॥ ११०॥ पाका काचा होइ गया। जीतइ हारइ दाव॥ अंतकाल गाफिल भया। दादू किसलइ पाव ॥ १११ ॥ यह मन पंगुल पाँच दिन। सब काहू का होइ॥ दाद् उतरि आकास तेँ। धरती आया सोइ॥ ११२॥ ऐसा कोई एक मन। मरइ सो जीवइ नाहिँ॥ दादु ऐसे बहुत हैं। फिरि आवहिं किल माहिं॥ ११३॥ देखा देखी सब चले। पार न पहुँचा जाइ॥ दाद आसिन पहिर के। फिरि फिरि बइडे आइ॥ ११४॥ बरतन एकइ भाँति सब। दादू संत असंत॥ भिन्न भाव अंतर घना। मनसा तहँ गर्छत ॥ ११५॥

यह मन मारइ मोमिना। यह मन मारइ मीर॥ यह मन मारइ साधु का । यह मन मारइ पीर ॥ ११६ ॥ मन मारे मुनिबर मुये। सुर नर किये सँघार॥ ब्रह्मा विस्तु महेस सब। राखइ सिरजनहार ॥ ११७॥ मन चाहे मुनिबर बड़े। ब्रह्मा विस्तु महेस ॥ सिध साधक जोगी जती। दाद दे सब देस ॥ ११८॥ पूजा मान बडाइयाँ। आदर माँगइ मन्न ॥ राम गहइ सब परिहरइ। सोई साधू जन्न ॥ ११६॥ जहँ जहँ आदर पाइये। तहाँ तहाँ जिव जाइ॥ बिन भादर का रामरस । छाडि हलाहल खाइ॥ १२०॥ करनी किरका को नहीँ। कथी अनंत अपार॥ दाद् यो क्यो पाइये। रे मन मुढ गवारे॥ १२१॥ दादू मन मिरतक भया। ईद्री अपने हाथ॥ तीभी कधी न कीजिये। कनक कामिनी साथ॥ १२२॥ मन निरमय है घर नहीं। भय में बइठा आइ॥ निरभय सँग तेँ बीछुडा। सोइ कायर होइ जाइ॥ १२३॥ दादू मन के सीस मुख। हस्त पाँव है जीव। स्रवन नेत्र रसना रटइ। दादू पाया पीव॥ १२४॥ जहाँ नवाये सब नवइ। सोई सिर करि जानि॥ जहाँ बोळाये बोळिये । सोई मुख परवानि ॥ १२५ ॥ जहाँ सुनाये सब सुनइ। सोई स्नवन सयान॥ जह के देखाये देखिये। सोई नैन सुजान ॥ १२६ ॥ मनहीँ सोँ मल उपजई। मनहीँ सोँ मल घोइ॥ सीख चलइ गुरु साधु की। तो तूँ निर्मल होइ॥ १५७ ॥ मनहीँ माया उपजई। मनहीँ माया जाइ॥ मनहीँ राता राम सोँ। मनहीँ रहा समाइ॥ १२८॥

मनहीँ मरना उपजई। मनहीँ मरना खाइ॥

मन्द्रीवनासी होइ रहा। साहिब सोँ लव लाइ॥ १२६

मनहीँ सनमुख नूर है। मनहीँ सनमुख तेज॥

मनहीँ सनमुख जोति है। मनहीँ सनमुख सेज॥ १३।

मनहीँ सोँ मन थिर भया। मनहीँ सोँ मन लाइ॥

मनहीँ सोँ मन मिलि रहा। दादू अनत न जाइ॥ १३।

इति मन को अंग संपूर्णम् ॥ १० ॥

#### श्रथं सूच्छम जनम को अंग।

-:0:---

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ चौरासी लख जीव की। पर कीरति घट माहि ॥ नेक जनम दिन के करइ। कोई जानइ नाहिँ॥ २॥ जेत गुन ब्यापइ जीव को । तेते ही अवतार ॥ अवागमन यह दूरि करि। समरथ सिरजनहार ॥ ३॥ सब गुन सबही जीव के। दादू व्यापइ आइ॥ घट माहै जामइ मरइ। कोई न जानइ ताहि॥ ४॥ जीव जनम जानइ नहीँ। पलक पलक मेँ होइ॥ चौरासी लख भोगई। दाद लखइ न कोइ॥ ५॥ नेक रूप दिन के करइ। यह मन आवइ जाइ॥ अवागमन मन का मिटइ। दादू रहइ समाइ॥६॥ निसबासर यह मन चलइ। सूच्छम जीव सँघार॥ दादू मन थिर कीजिये। श्रातम लेहु उबारि॥ ७॥ कबहुँ पावक कबहुँ पानी। घर अंबर गुन बाई॥ कवहूँ कुंजर कबहूँ कीरी। नर पसु होई जाई॥ ८॥ सुकर स्वान सियार सिंह। सरप रहइ घट माहिँ॥ कुंजर कीरी जीव सब। पँवरहिँ जानहिँ नाहिँ॥ ९॥

इति सूच्छम जनम को अंग संपूर्णम् ॥ ११ ॥

#### श्रथ माया को अंग।

-:0:---

दाद् नमी निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्वं साधवा। परनाम पारंगतः ॥ १॥ साहिव है पर हम नहीं। सब जग आवइ जाइ॥ द्वाद् सपना देखिये। जागत गया विजाइ॥ २॥ माया का सुख पाँच दिन । गरब्यो कहाँ गर्वार ॥ सपने पायेड राजधन । जात न लागई बार ॥ ३ ॥ सपने सोता प्रान है। कीये भोग बिलास ॥ जागत झठा होइ गया। ताकी कैसी आस ॥ ४॥ माया का सुख मन करइ। सेजा सुंदरि पास ॥ भंतकाल श्राया गया। दाद् होंद्र उदास ॥ ५ ॥ जो नाहीं सो देखिये। सूता सपने माहि॥ दादू झूठा होइ गया। जागइ तो कुछ नाहि ॥ ६॥ यह सब माया मिरिंग जल। झूठी भिलिमिलि होई॥ दादू चिसका देखि करि। सत करि जाना सोइ॥ ७॥ **झू**ठी झिलिमिलि मिरिग जल । पानी करि लीया ॥ ्दाद् जग प्यासा मरह। पस्र प्रानी पीया॥ ८॥ छालावा छाति जाइगा । सपना वाजी सोइ॥ दादू देखि न भूतिये। यह निज रूप न होइ॥ ६॥ सपने सब कुछ देखिये। जागइ तो कुछ नाहिँ॥ ऐसा यह संसार है। समझि देखि मन माहिँ॥ १०॥ जो कछ सपने देखिये। तैसा यह संसार॥ पेसा आपा जानिये। फूलहु कहाँ गवाँर ॥ ११ ॥

दादु जतन करि राखिये। दिढ गहि आतम मूल ॥ दूजा दृष्टि न देखिये। सबही से बल फूल ॥ १२॥ नैनहुँ भरि नहिँ देखिये। सब माया का रूप॥ तहँ छे नैना राखिये। जहँ है तत्त अनुप ॥ १३ ॥ हस्ती बरधन देखि करि। फूलेड भँग न समाइ॥ फेरि दमामा एक दिन । सबही छाडे जाइ ॥ १४ ॥ माया बिहडर देखतर । काया संग न जार ॥ क्रितिम बिहडइ बावरे। अजरअमर लव लाइ॥ १५॥ माया का बल देखि करि। आया अंत अहँकार॥ अंध भया सुभइ नहीं । का है सिरजनहार ॥ १६ ॥ मन मनसा माया रती। पाँच तत्त परकास ॥ चौदह तीनउँ लोक सब। दादू दोऊ उदास ॥ १७ ॥ माया देखे मन सुखी। हिरदय होई विकास ॥ दादू यह गति जीव का। अंत न पूजइ आस ॥ १८॥ मन की मुठि न माडिये। माया केर निसान ॥ पीछे ही पछताउगे। दाद खोटे बान ॥ १६॥ कुछ खाते कुछ खेलते। कुछ सोवत दिन जाइ॥ कुछ विषयारस वेलसते। दादू गये विलाइ॥ २०॥ माखन मन पाहन भया। मायारस पीया॥ पाइन मन माखन भया। रामरस लीया॥ २१॥ माया सो मन बीगडा। ज्यो काँजी करि दूध ॥ है कोई संसार मेँ। मन करि देवइ सुध ॥ २२ ॥ गंदे सो "गंदा भया। यो "गंदा सब कोइ॥ दाद लागइ खूब सोँ। खूब सरीखा होइ॥ २३॥ माया साँ मन रत भया। विषयरम माता॥ दादू साचा छाडि करि। झूटइ रँग राता॥ २४॥

माया के सँग जो गये। ते बहुरि न आये॥ दादू माया डाँकिनी। इन्ह केते खाये॥ २५॥ माया मोह विकार की। कोई सकद न खारि॥ बहि बहि सूर्ये बापुरे। गये बहुत पचि हारि॥ २६॥ रूप राग गुन अनुसरे। जह माया तह जाइ॥ विद्या आखर पंडि ।। तहाँ रहइ घर छाइ॥ २७॥ साध न कोई पग भरइ। कबहूँ राज दुआरि॥ हादू उलटा आप मेँ। बैठा ब्रह्म विचारि ॥ २८॥ अपने अपने घर गये। आया अंग विचारि॥ सहकामी माया मिले। निकमी ब्रह्म सँभारि॥ २६॥ मायामगन जो होइ रहइ। हम से जीव अपार। माया माहैँ ले रही। डूबे काली धार ॥ ३०॥ बिषय कारन रूप राते रहैं। नैन नापाक याँ कीन्ह भाई॥ बदी की बात सुनत सारा दिन । स्नवन नापाक याँ कीन्ह जाई॥ स्वाद कारन ल्रविध लागी रहै। जिन्मा नापाक याँ कीन्ह खाई॥ भोग कारन भूख बागी रहै। अंग नापाक याँ कीन्ह लाई॥ ३२॥ दाद नगरी चैन तव। जब एकराजी होइ॥ दोउ राजी दुख दंद में । सुखी न बहुठ कोइ ॥ ३३ ॥ एकराजी आनंद है। नगरी निहचल बास ॥ राजा परजा सुख बसइ। दादू जोतिप्रकास ॥ ३४ ॥ जैसे कुंजर कामरस । आपा बंधा आह ॥ ऐसे दादू हम भये। क्याँकर निकसा जाइ॥ ३५॥ जैसे मरकट जीभरस । आपा बंधा संध ॥ ऐसे दादू हम भये। क्याँकर छूटइ फंद ॥ ३६॥ ज्याँ सूत्रा सुख कारने। बंधा मृरख माहिँ॥ पेसे दादू हम भये। क्येाँही निकसइ नाहि ॥ ३७॥

ऐसे अंध अज्ञान ग्रिह। बंधा मुरख स्वादि॥ पेसे दाद हम भये। जनम गर्वाया वादि ॥ ३८॥ बृडि रहा रे बापुरे। माया ग्रिह के कूप॥ मोह कनक अरु कामिनी। नाना विध के रूप ॥३६॥ स्वाद लागि संसार सब। देखत परलय जाइ॥ इंद्री स्वारथ साच तिज । सबह बँधाये आह ॥ ४०॥ बिष सुख माहैँ रिम रहे। माया हित चित लाइ॥ सोइ संत जन ऊबरे। स्वाद छाडि गुन खाइ॥ ४१॥ झूठी काया झूठ घर। झूठा यह परिवार॥ झूठी माया देखि करि । फूला कहाँ गवाँर ॥ ४२ ॥ दाद् झूठा संसार झूठ परिवार । झूठा घरवार झूठ नर्नार ॥ तहाँ मन मानै इस्टा कुल जात। झूट मात पितु झूटा बंधुभ्रात॥ झूठ तन गात सत करि जानइ। झूठ सब घंघ झूठा सब फँघ॥ झूठ सब अंध झूठा जाचंत । कहाँ मधु छानइ॥ दाद भागि झूठ सब त्यागि । जागि रे जागि देखि दिवाने ॥४३॥ जनम गया सब देखते। झूठे के सँग लागि॥ साचे प्रीतम को मिलइ। भागि सकइ तो भागि ॥ ४४॥ झुठे तन के कारने। कीये बहुत विकार॥ ब्रिह दारा धन संपदा। पूत कुटुँव परिवार ॥ ४५ ॥ ता कारन इति श्रातमा। झूठ कपट अहँकार ॥ सो माटी मिलि जाइगा। बिसरा सिरजनहार॥ ४६॥ गतं गृहं गतं धनं । गतं दारासुतजोबनं ॥ गतं माता गतं पिता। गतं वंधु सज्जनं ॥ ४७॥ गतं आपा गतं परः। गतं संसाररंजनं॥ भजिस भजिस रे मन । परब्रह्म निरंजनं ॥ ४८॥ जीवहि महिँ जिव रहर । ऐसा माया मोह ॥ साई "सुधा सब गया। दादू नहि अदाह ॥ ४९ ॥

माया पग हर खेत खर। सतगाति के दिन होइ॥ जो बाँचे सो देवता। राम सरीखे सोइ॥ ५०॥ कारर बीज न उपजई। जै। बाहइ सी बार॥ दाद् दाना बीज का। का पाचि मरइ गँवार ॥ ५१॥ दादू इस संसार सो । निमिष न की जइ नेह ॥ जनप्र मरन से अवटना । किन छिन दागइ देह ॥ ५२ ॥ दादू मोहं संसार को। विहरइ तन मन प्रान॥ दादू छूर्ड ज्ञान करि। कोई संत सुजान ॥ ५३ ॥ मन इथ माया हस्तिनी। सिंह बना संसार॥ तामें निरभय होइ रहा। दादू मुरुख गवाँर॥ ५४॥ काम कठिन घट चोर है। घर फोरइ दिन रात॥ सोवत साहु न जागई। तत्त बस्तु ले जात ॥ ५५ ॥ काम कठिन घट चोर है। मूनइ भरइ भँडार॥ सीवत ही ले जायगा। चेतत पहरइ चार ॥ ५६ ॥ ज्योँ घुन लागइ काठ को। लोहइ लागइ काँट॥ काम किया घट जाजरा। दादू बारह बाट ॥ ५७॥ राहु उगित ज्यों चंद को। गहन उगिल ज्यों सूर॥ करम उगिल ज्यों जीव को। नख सिख जागे पूर॥ ५८॥ चंदा उगिलइ राहु को। गहन उगिलई सूर॥ जीव उगिलई करम को। राम रहा भरपूर ॥ ५६॥ करम कुरुहांडा अंग बन । काटत बारंबार ॥ अपने हाथे आप को। काटन है संसार॥ ६०॥ आपइ मारइ आप को। यह जीव विचारा॥ साहिव राखनहार है। सो हितू हमारा ॥ ६१ ॥ आपइ मारइ अप को। आप आप को खाइ॥ भाषइ अपना काल है। दादू कह समुझाइ ॥ ६२ ॥

मरिवे को सब उपजई। जीवे को कछ नाहिँ॥ जीवे को जानइ नहीँ। मरिवे को मन माहिँ॥ ६३॥ बाँघा बहुत बिकार सो । सरप पाप का मूल ॥ ढाहइ सब आकार को। दादू यह अस्थूल॥ ६४॥ दादू दोनो देखिये। काम कोध अहँकार॥ रात दिवस जरिबो करइ। आपा आगिनि विकार ॥ ६५ ॥ बिषय हलाहल खाइ करि। सब जग मरि मरि जाइ॥ दादू मेहरा नाम ले। हृदय राखि लव लाइ॥ ६६॥ जेती बछिया बेलासिये। तेती हत्या होइ॥ परतक मान सँभारिये। सकल सिरोमाने सोइ॥ ६७॥ बिषया का रस मद भया। नर नारी का मास ॥ माया माते मद पिया। किया जनम का नास ॥ ६८॥ दाद् भावइ भगत होइ। बिषय हलाहल खाइ॥ तहँ जन तेरा रामजी। सपने कथी न जाइ॥ ६६॥ खाँडा बूजी भगत है। लोहर बाडा माहिँ॥ परगट बंडा इत बसइ। तहँ काहे को जाहिँ॥ ७०॥ साँपिन एक सब जीव को। आगे पीछे खाइ। दाद कह उपकार करि। कोइ जन ऊबरि जाइ॥ ७१॥ दाद खाये साँपिनी। क्योँ करि जीवह छोग॥ राममंत्र गुन गारुडी। जीवइ येहि संजोग ॥ ७२ ॥ माया कारन जग मरइ। पिय के कारन कोइ॥ देखो ज्यो "जग परजरइ। निमिख न न्यारा होइ॥ ७३॥ काल कनक अरु कामिनी। परिहर इनका संग ॥ दादू सब जग जरि मुआ। दीपक जोति पतंग ॥ ५४ ॥ जहाँ कनक अरु कामिनी। जीव पतँग होइ जाहिँ॥ आदि अंत सूझइ नहीं। जिर जिर मुये माहिँ॥ ७५॥

1-8

घट माहे " माया घनी । बाहर त्याभी होइ ॥ फाटी कथा पहिरि करि। चिन्ह न कर सब कोइ॥ ७६॥ काया राखइ वंद करि। मन दह दिासी खेलइ॥ दाद कनक अरु कामिनी। माया नाहिँ मेलइ॥ ७७॥ मन सेाँ मीठा सख सेाँ खारी। माया त्यागी कहइ बजारी ॥७८॥ माया मंदिर मीच का । तामें पइठा धाइ॥ अंध भया सूभाइ नहीं। साधू कह समुझाइ॥ ७६॥ दाद केते जरि मुये। इस जोगी के आगि॥ दादू दूरिह बाचिये। उस जोगी सँग लागि॥ ८०॥ ज्याँ जल में है माछरी। तैसा यह संसार॥ माया माते जीव सब। दादू मरत न बार ॥ ८१॥ मायां फोंडइ नैन दोउ। राम न सुझइ काल ॥ साधु पुकारइ मेर चाहि। देखि अगिनि की झार ॥ ८२॥ बिना भुअंगम मनि बसइ। बिन जल बुडइ जाइ॥ बिन पावक के ज्यों जरइ। दादू कछु न बसाइ॥ ८३॥ अम्रित रूपी आप है। और सबद विष जाल ॥ राखनहारा राम है। दादू दूजा काल ॥ ८४॥ बाजी चिहर रचाइ करि। रहा अपरछन होइ॥ माया पट परदा दिया। तातेँ जखह न कोइ॥ ८५॥ दादू बाहा देखता। ढिग ही दौरी लाइ॥ पिय पिय करते सब गये। आपा देह दिखाइ॥ ८६॥ मैं चाहूँ सो ना मिलइ। साहिब का दीदार॥ दादू बाजी बड्त है। नाना रंग अपार ॥ ८७ ॥ हम चाहिह सो ना मिलइ। औ बहुनरे आहि ॥ दादू मन मानइ नहीं । केते आवहिँ जाहिँ॥ ८८॥ बाजी मोहे जीव सब। हमरी मुरकी बाहि॥

दाद् कैसा करि गया। आपन रहा छिपाहि॥ ८६॥ बादू साईँ सत्त है। दूजा भरम विकार॥ नावँ निरंजन निरमला। दूजा घोर अघार॥ ९०॥ दादू सो धन लीजिये। जो तुम्ह सेती होइ॥ माया बाँधे कइ मुथे। पूरा पडा न कोइ॥ ६१॥ जो हम छाडिह हाथ ते । सो तुम लिया पसार॥ जो हम लेवहिँ पीति सोँ। सो तम्ह दीया डारि॥ ६२॥ हीरा पग सो ँ डेलि करि। कंकड को कर लीन्ह ॥ पारब्रह्म को छाडि करि। जीवन सोँ हित कीन्ह ॥ ६३ ॥ सब कोइ बानिक पारखी। हीरा कोइ न लेइ॥ हीरा लेगा जौहरी। जो माँगइ सो देइ॥ ६४॥ दँडी चोट ज्योँ मारिये। तिहूँ बोक में फेरि॥ धारि पहुँचे संतोष है। दाद चढिवा मेरि॥ ९५॥ अनल पंखि आकास को। माया मेरि उलंघ॥ दाद उलते पंथ चिंह। जाइ बिलंबे अंध ॥ ६६॥ माया आगे जीव सब। ठाढ रहे करजोरि॥ जिन सिरजे जल बूँद से । ता सो बइटे तोरि॥ ६७॥ सुर नर मृतिबर बस किये। ब्रह्मा बिस्तु महेस ॥ सकत लोक के सिर खड़ी। साधु के पग हेस ॥ ६८ ॥ माया चेरी संत की। दासी उस दरबार॥ डकरानी सब जगत की। तीनउँ लोक मँझार ॥ ६६ ॥ माया दासी संत की। साकत की सिरताज॥ माकत सेंती भाँडनी। संतो सेती लाज ॥ १००॥ चारि पदारथ मुक्ति बापुरी। आठ सिद्धि नव निद्ध चेरी॥ माया दासी ताके आगे। जहाँ भगति निरंजन तेरी ॥ १०१ ॥ कहर ज्यों आवर्र। त्यों जार विचारी॥ बेळवी बितडी। मैं माथे मारी ॥ १०२ ॥

माया सब गहिरे किये। चौरासी छख जीव॥ तिन्ह के चेरी का करइ। जो रँग राते पीच ॥ १०३॥ माया बैरी जीव को। जिन कोइ लावइ प्रीति॥ माया देखह नरक करि। यह संतन की रीति॥ १०४॥ माया मत चक चाल करि। चंचल कीये जीव॥ माया माते मद पिया। दादू विसरा पीव ॥ १०५॥ जने जने को राम की। घर घर की नारी॥ पतिव्रता नाहि पीय की। सो माथे मारी ॥ १०६॥ जन जन के उठि पीछे लागइ। घर घर भरमत डोलङ॥ ता तेँ दादू खाइ तमाचे। मातल उनमुख बोलइ॥ १०७॥ जो नर कामिनि परिहरइ। छूटे गरम के बास ॥ दादू सूधो मुख नहीँ। रहे निरंजन पास ॥ १०८॥ रोक न राखइ झूठ न भाषइ। दादू खरचइ खाइ॥ नदी पूर पुरवाह ज्योँ। माया आवइ जाइ॥ १०६॥ सदिके सिरजनहार का। केते आवइ जाइ॥ दादू धन संचइ नहीँ । बइंडि खिलावइ खाइ ॥ ११० ॥ जोगिनि होइ जोगी गहइ। धन करि होइ धनस्त ॥ भगतिन होई भगता गहइ। करि करि नाना भेचा॥ १११॥ बुधि बिबेक बल हरानि । सदा त्रयताप उपाविन ॥ अंग अंगन परजािले। जीव घरबार नचाविन ॥ ११२॥ नाना विश्व का रूप धरि। सब बाँधे भामिनि॥ जग विडंब परलइ किया। हरि नावँ भुलावनि ॥ ११३॥ बाजीगर की पूतली। ज्योँ मरकट मोहा॥ दादू माया राम की । सब जगत विगोहा ॥ ११४॥ मोर मोरनी देखि करि। नाचइ पंख पसारि॥ योँ दादू घर आँगने। हम नाचिहिँ कड बार ॥००५ ।।

जिस घट दीपक राम का। तेहि घट तिमिर न होइ॥ उस उँजियारे जोति को । सब जग देखह सोइ ॥ ११६ ॥ जेहि घट ब्रह्म न परगटइ। माया मंगल गाइ॥ दाद्र जागइ जोति जब। माया भरम बिलाइ॥ ११७॥ जोती चमकइ तिरचरे। दीपक देखइ लोइ॥ चंद सूरुज की चाँदिनी। परगट लावा होइ॥ ११८॥ दाद दीपक देह का। माया परगढ होइ॥ चौरासी लख पंछियाँ। तहाँ परइ सब कोइ ॥ ११६ ॥ यह घट दीपक साधु का । ब्रह्म जोति परकास ॥ दादू पंछी संत जन। तहाँ परहिँ निज दास ॥ १२०॥ दादू मन मिरतक भया। इंद्री अपने हाथ॥ तो भी कथी न कीजिये। कनककामिनी साथ॥ १२१॥ जानइ बूझइ जीव सब। तिया पुरुष का अंग॥ आपा पर भूला नहीं । दादू कैसा संग ॥ १२२ ॥ माया के घट साजी होइ। तिया पुरुष धरि नाउँ॥ दोनों सुंदर खेलइ दादू। राखि लेहु बालि जाउँ॥ १२३॥ बहुत बीर सब देखिये। नारी अरु भरतार॥ परमेस्वर के पेट के। दादू सब परिवार ॥ १२४॥ पर घर परिहर आपनी। सब एकइ उनहार॥ पसु पानी समुझइ नहीं । दादू मुरुख गवाँर ॥ १२५॥ पुरुष पलट बेटा भया। नारी माता होइ॥ दादू कोइ समभइ नहीं । बडा अचंभा मोइ ॥ १२६ ॥ माना नारी पुरुष की । पुरुष नारि का पून ॥ दादू ज्ञान विचारि करि। छाडि गये अवधूत ॥ १२७॥ ब्रह्मा बिस्तु महेस लोँ। सुर नर उर छाया ॥ बिप का अभ्रित नावँ धरि। सब किन्हहूँ खाया॥ १२८॥

माया का जल पीवता। व्याधी होइ विकार॥ सेजे का जल पीवता। प्रान सुखी सुध सार ॥ १२६॥ जिव गहिरा जिव बावला। जीव दिवाना होइ॥ दाद आम्रित छाडि करि। बिप पीवह सब कोइ॥ १३०॥ माया मैली गुन भई। घरि घरि उज्जल नावँ॥ दाद मोहइ सविह को । सुर नर सब ही ठांवँ ॥ १३१ ॥ विष का अम्रित नावँ धरि। सब कोइ खावइ॥ दाद खारा ना कहइ। यह अचरज आवइ॥ १३२॥ दादू जो विष खाइ करि। जिन मुख में मेलइ॥ आदि अंत परलइ गया। जो बिप सोँ खेलइ ॥ १३३ ॥ जिन्ह विष खाये ते मुये। का मेरा तेरा ॥ आग पराई आपनी। सब करइ निवेश ॥ १३४ ॥ जिन बिष पीवइ बावरे। दिन दिन वाढइ रोग ॥ देखत ही मरि जाइगा। तज विषया रस भोग ॥ १३५॥ अपन पराया खाइ विष । देखत ही मारे जाइ ॥ दादू कोइ जीवइ नहीं । यहि भोरे जिनि खाइ ॥ १३६ ॥ ब्रह्म सरीखा होई करि। माया सो ँखेलई॥ दादू दिन दिन देखता। अपने गुन मेळइ॥ १३७॥ माया मारइ लात सोँ। हरि को घालइ हाथ॥ संग तजह सब झूठ का। गहह साच का साथ ॥ १३८॥ घर के मारे बन के मारे। मारे सरग पताल ॥ स्चिक्रम मोटा गुथ करि। मढा माया जाल ॥ १३६॥ दादू उभासार बैठा विचार। संभार जागत सूता॥ तीन भवन तत्त्वजाल विडारनी । तहाँ जाइगा पूता ॥ १४० ॥ मुये सरीखे होइ रहे। जीवन का का आस ॥ दाद् राम बिसार करि। बांद्धा भोग बिलास ॥ १४१ ॥

माया रूपी राम को । सब कोई धावइ॥ अलख आदि अनादि है। सो दादू गावइ॥ १४२॥ ब्रह्मा का बेद बिस्तु की मुरति। पूजइ सब संसारा॥ महादेव की संवा लागे। कहाँ है सिरजनहारा॥ १४३॥ माया का ठाकुर किया। माया की महामाई॥ ऐसे देव अनंत करि। सब जग पूजन जाई॥ १४४॥ माया बइठी राम होइ। कहइ मैं ही मोहनराई॥ ब्रह्मा विस्तु महेस लोँ। जोनी आवर जाई ॥ १४५ ॥ माया बइठी राम होइ। ता को छखइ न कोइ॥ सब जग मानइ सत्त करि। बडा अचंभा मोइ॥ १४६॥ अंजन किया निरंजना। गुन निर्गुन जानइ॥ धरा दिखावइ अधर करि। कैले मन मानइ॥ १४७॥ नीरंजन की बात कहि। आवइ अंजन माहि॥ दादू मन मानइ नहीँ। सरग रसातल जाहिँ॥ १४८॥ कामधेनु के पटतरइ। करइ काठ की गाइ॥ दादू दूघ दुहइ नहीं । मूरख देइ बहाइ ॥ १४६ ॥ चितामनि कंकर किया। मागे कछू न देइ॥ दाद कंकर डारि दे। चिंतामनि कर लेइ॥ १५०॥ पारस किया पषान का। कंचन कथी न होई॥ दादू स्नातम राम बिन । भूति पडा सब कोइ ॥ १५१ ॥ सूरुज फटिक पषान का। तासोँ तिमिर न जाइ॥ साचा सुरुज परगटइ। दादू तिमिर नसाइ॥ १५२॥ मुरीत खडी पषान की। कीया सिरजनहार॥ दादु साच सुझइ नहीं । यो बूडा संसार ॥ १५३ ॥ पुरुष बदे कामिनि किया। उस ही के उनहारि॥ कारज को सीझइ नहीं । दादृ माथे मारि ॥ १५४ ॥

कागद का मानस किया । छत्रपती सिरमीर ॥ राज पाट साध ह नहीं । दादू परिहर और ॥ १५५ ॥ सकल भुवन माँडि घने। चतुर चलावनहार॥ दादु सां सुफाइ नहीं । तिसका बार न पार ॥ १५६ ॥ पहिली आप उपाय करि। न्यारा पद निर्वान॥ ब्रह्मा विस्तु महेस मिलि। बाँचा सकल बँधान ॥ १५७॥ नावँ नीति अनीति सब । पहिली बाँघे वंद ॥ पसून जानहिँ पारश्री। दादु रोये वंद ॥ १५८ ॥ दाद बाँधे वेद बिश्व। भरम करम उरझाइ॥ मरजादा माहै ँरहइ। सुमिरन किया न जाइ॥ १५६॥ दादु माया मिठयोलिनी। नय नय लागइ पाइ॥ दाद पइठइ पेट में । काटि करेजा खाइ॥ १६०॥ नारी नागनि जे इसे। ते नर मुये निदान॥ दादू कोइ जीवइ नहीं । पूछउ सवइ सयान ॥ १६१ ॥ नारी नागिनि एक सी। बाधिनि बडी बलाइ॥ दादू जे नर रत भये। तिन्हका सरबस खाइ॥ १६२॥ नारी नैन न देखिये। मुख सीँ नावँ न छेडु॥ कानो कामिनि जिन सुनउ। यह मन जान न देहु॥ १६३॥ सुंदर खाये साँपिनी। केते येहि किल माहिँ॥ आदि अंत इन सब उँसे। दादू चेतइ नाहिँ॥ १६४॥ दादू पइठइ पेट में । नारी नागिनि होइ॥ दादू प्रानी सब इसे। काढि सकइ नहिँकोइ ॥ १६५॥ माया साँपिनि सब इसे। कनककामिनी होइ॥ ब्रह्मा विस्तु महेस लीँ। दादू बचइ न कोइ॥ १६६॥ भाया मारे जीव सब। खंड खंड करि खाइ॥ दादृ घट का नास करि। रोवइ जग पतिआइ॥ १६७॥

बाबा कहि कहि के गिरइ। भाई कहि कहि खाइ॥ पृत पृत कहि पी गई। पुरुषा जिन पतिस्राइ॥ १६८॥ ब्रह्मा बिस्तुं महेस की। नारी माता होइ॥ दादू खाये जीव सब। जिन न पतीजे कोइ॥ १६६॥ माया बहुरूपी नटिनि । सुर नर मुनि को मोहै ॥ ब्रह्मा बिस्तु महादेव बाहे। दाद बपुरा को है ॥ १७० ॥ माया फाँसी हाथ ले। बहरी गोपि छिपाइ॥ जे कोधी जे प्रानियाँ। ताही के गलंबाइ॥ १७१॥ पुरुषा फाँसी हाथ करि। कामिनि के गल बाइ॥ नारि कटारी कर गहइ। मारि पुरुष का खाइ॥ १७२॥ नारी बैरनि पुरुष की। पुरुषा बैरी नारि॥ भंतकाल दोनों मुये। दाद देखि विचारि॥ १७३॥ नारि पुरुष को ले मुई। पुरुषा नारी साथ॥ दाद् दोनो ँ पचि गये। कछ न आया हाथ॥ १७४॥ भवरा छुबधी बास का। कमल बँधाना आइ॥ दिन दस माहै देखता। दोनो गये बिलाइ॥ १७५॥ नारी पीवइ पुरुष को । पुरुष नारि को खाइ॥ दाद् गुरु के ज्ञान बिन। दोनों गये बिलाइ॥ १७६॥

इति माया को अंग संपूर्णम् ॥ १२ ॥

## अथ साच की अंग।

दाद् नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ द'द दया जिन्ह के नहीं। बहरि कहावह साध ॥ जो मुख उनका देखिये। लागइ बहु अपराध्य ॥ २ ॥ मेहरि महब्बति मन नहीँ। दिल के बज्र कठोर॥ काले काफिर ते अहाहि"। मोमिन मालिक और ॥ ३॥ कोई काह जीव की। करइ आतमाधात॥ साच कहूँ संसा नहीँ। सोई दोजगि जात ॥ ४॥ नाहर सिंह सियार सव। केने मुसलमान॥ मास खाइ मोमिन भये। बडे मियाँ का ज्ञान ॥ ५ ॥ 🗸 मास अहारी जो नरा। ते नर सिंह सियार॥ बाग मँझार सुनहा सही। एता परतछ काल ॥ ६॥ 🗹 मुई मार मानस घने । ते परतछ जमकाल ॥ मेहरि दया नहिँ सिंह दिख। क्रकर काग सियाल ॥ ७॥ मासत्रहारी मद पिवइ। बिषय बिकारी सोह॥ दाद आतम राम बिन। दया कहाँ ते होइ॥८॥ 🗸 कंगर लोग लोभ सो लागइ। बोल सहा उनहूँ की भीर॥ जोर जुद्धम बीच बाट पर। आदि अंत उनहीँ सी सीर॥ ६॥ तन मन मारि रहे साईँ सोँ। तिनको देखि करइ ताजीर॥ ये बडि बूभि कहाँ तेँ पाई। ऐसी कजा अउलिया पीर ॥१०॥ बे मेहर गुमराह ग़ाफिल। गोस्त खुरदनी ॥ बे दिल बदकार आलम । हयात मुरदनी ॥ ११॥

छल करि बल करि धाइ करि। मारइ जेहि तेहि फेरि । दादू ताहि न दीजिये। परइ न सगी पितेरि॥ १२॥ दुनियाँ साँ दिल बाँधि करि। बैठे दीन गवाँइ॥ नेकी नाव बिसारि करि। मरद कर्साइ खाइ॥ १३॥ गर काटइ कलमा भरइ। आय विचारा दीन॥ पाँचो बखत निवाज गुजारइ। साबति नहीं अकीन ॥ १४ ॥ वुनियाँ के पीछे पडा। दौडा दौडा जाइ॥ दादू जिन पैदा किया। साहिब को छिटकाइ॥ १५॥ कुकर जाके मन रमे। मीयाँ मुसलमान ॥ दादू सेया भंग में । बीसारे रहिमान ॥ १६॥ आपस को मारइ नहीं। पर को मारन जाइ। दादु आप मारे बिना। कैसे मिलइ खुदाइ॥ १७॥ भीतार दुंदर भरि रहे। तिन्ह को मारइ नाहिँ॥ साहिब के अरवाह को। ताको मारन जाहिँ॥ १८॥ दादु मुये को मारिये। माया मुद्द मुद्द मार ॥ आपस को मारइ नहीं । श्रीरों को हुँसियार ॥ १६ ॥ जिस का था तिस को हुआ। तब काहे को दोस ॥ दादृ बंदा बंदगी। मीयाँ ना कर रोस ॥ २०॥ सेवक सिरजनहार का। साहिब का बंदा॥ दादु सेवा बंदगी। दूजा का धंधा ॥ २१॥ सोइ काफिर जो बोलइ काफ। दिल अपनी नहिँ राखइ साफ॥ साईँको पहिचानइ नाहीँ। कुढ कपट सब उन्हहीँ माहीँ॥२२॥ साई का फ़ुरमान न मानइ। कहा पीय ऐसइ करि जानइ॥ मन अपने में समझत नाहीं। निरखत चलह आपनी छाहीं॥२३॥ जोर करइ मस्तकि न सतावइ। उसके दिल में दरद न आवइ॥ नाई सेती नाहीं नेह। गरब करइ अति अपनी देह ॥ २४॥ १५

इत बातन को पाइये पीव। परधन ऊपर राखइ जीव ॥ जोर जलम करि कुटुँच जो खाई। सो काफिर दोजग में जाई॥श्र जाको मारन जाइये। सोई फिरि मारइ ॥ जाको मारन जाइये। सोई फिरि तारह ॥ २६ ॥ दादू नफ्स नावँ सेाँ मारिये। गोस माल दे पद ॥ वाई है सो दूरि करि। तब घर में आनंद ॥ २७॥ मसलमान जो राखइ मान। साईँ का मानइ फ़रमान॥ सारोँ को सुखदाई होई। मुसलमान करि जानउँ सोई॥ २८॥ मुसलमान मेहर गहि रहइ। सबको सुखकी सही न दहइ॥ ्रमुशा न खाइ जिअवतःनहिँमारइ।करइ वंदगी राह सँवारइ॥२६। सो मोमिन मन में करि जानि । सत्य सबूरी बइसइ आनि ॥ चलइ साच साँवारइ बाट। तिनको खुले भिस्त के पाट॥ ३०॥ सो मोमिन जो मोम दिल होई। साईँ को पहिचानइ सोई॥ जोर न करइ हराम न खाइ। सोई मोमिन भिस्त में जाइ॥३१ जो हम नहीं गुजारते। तमको का भाई॥ सिर नाहीँ कुछ वंदगी। कह क्याँ फरमाई॥ ३२॥ अपने अमलउ छूटिये। काहू के नाहाँ॥ सोई पीर पुकारसी। जो दूखइ माहाँ॥ ३३॥ कोई खाइ अघाइ करि। भूखे क्याँ भरिये॥ खुँटी पूगी आन की। आपइ क्येाँ मरिये॥ ३४॥ फूटी नाव समुद्र में । सब डूबन लागे॥ अपना अपना जीव ले। सब कोई भागे॥ ३५॥ सिर सिर लागी अपने। कहु कवन बुझावइ॥ अपना अपना साथ दे। साई को भावह ॥ ३६॥ साचा नावँ अलाह का। सोई सत करि जानि॥ निहचल करि ले बंदगी। दादू सो परवानि ॥ ३७॥

आबट कूटा होत है। अवसर बीता जाइ॥ दाद् करि ले बंदगी। राखनहार ख़ुदाइ ॥ ३८॥ इस कित में केते हो है। गये हिंदू मुसलमान ॥ दाद् साची बंदगी। झूठा सब अभिमान ॥ ३६॥ पोधी अपनी पाठ करि। हरि जस माहै ँ लेख ॥ पंडित पारायन करह। दादु कथहु अलेख ॥ ४०॥ काया हमारी किताब कहिये। लिखि राखउ रहिमान 🎚 मन हमारा मुल्ला कहिये। सुरता है सुभहान ॥ ४१॥ कया महल में निमाज गुजारइ। तहाँ और न आवन पावड़ ॥ मन मनि के तहँ तसबी फेरइ। तब साहिब के वह मन भेवइ॥४२॥ दिल दरिया में कुसल हमारा। ऊजू करि चित लाऊँ॥ साहिब आगे करडँ बंदगी। बेर बेर बिल जाऊँ॥ ४३॥ पाँच उ संगि सँभा रूँ साईँ। तन मन तो सुख पाऊँ॥ ब्रेम पियारा पिय जो देवइ। कलमा ये लेइ लाऊँ ॥ ४४॥ सोभा कारन सब करइ। रोजा बाँग निवाज ॥ सुआ न एकइ आहि सो। साहिब सेतीँ काज ॥ ४५ ॥ 🦪 रोज हजुरी होइ रहु। काहे करइ कलाए॥ मुला तहाँ पुकारिये। अरस इलाही ब्राप ॥ ४६॥ हरदम हाजिर होना बाबा। जब लग जीवह बंदा ॥ बाद मेदिर साईँ सेंती। पाँच बखत का घँधा॥४७॥ हिंदू मारग कहइ हमारा। तुरुक कहइ रह मेरी।। कहाँ पंथ है कही अलख का। तुम्ह तो ऐसी हेरी।। ४८॥ दो दरोग लोग को भावइ। साई साच पियारा॥ कौन पंथ हम चलइ कही थाँ। संतो करह विचारा॥ ४६॥ खंड खंड करि ब्रह्म को। पक्क पछ लीया बाँद।। दादु पूरनब्रह्म तिज्ञ। बाँघे भरम कि गाँठ ।। ५०॥

जीवत दीसइ रोगिया। मुआ पीके जाइ॥ दाद दुख के पाढ में। ऐसी दारू लाइ ॥ ५१ ॥ सो दारू किस काम की। जा तेँ दरद न जाइ॥ दाद काटइ रोग को। सो दारू ले लाइ॥ ५२॥ अनभव काटइ रोग को। अनहद उपजइ आइ॥ से भे काजर निर्मला। पीवइ रुचि लव लाइ ॥ ५३ ॥ अनभव सोई उपजई। सोइ सबंद तत सार॥ सुनतिह तेहि साहिब मिलइ। मन के जाहिँ विकार ॥ ४४॥ ओखद खाइ न पचि रहइ। विषम ब्याधि क्याँ जाइ॥ दादु रोगी बावरा। दोस बैद को लाइ॥ ४५॥ एक सेर का काथदा। क्याँ ही भखा न जाइ॥ भूख न भागी जीव की। दाद्र केता खाइ॥ ५६॥ पसु की नाई भिर भिर खाइ। व्याधि घनेरी बढती जाइ॥ पसु की नाई करइ अहार। दादू बाढइ रोग अपार ॥५०॥ रामरसायन भरि भरि पीवह । दादू जोगी जुग जुग जीवह ॥५८॥ दादु चारइ चित दिया। चिंतामनि को भूलि॥ जनम अमोलिक जात है। बहुदे माँझी फूलि॥ ५९॥ भरी अधोरी भाव की। बइठा पेट फुलाइ॥ दादू सुकर स्वान ज्योँ। ज्योँ भावइ त्योँ खाइ॥ ६०॥ खाटा मीठा खाइ करि। स्वाद चित दिया॥ इन में जीव बिलंबिया। हरि नावँ न लिया।। ६१॥ भगति न।जानइ राम की । इंद्री के आधीन ॥ दाद बंधा स्वाद साँ। ताने नाव न लीन ॥ ६२ ॥ अपना नीका राखिये। अपना दिया बहाइ॥ अपने सेताँ काज है। भावइ तिथरि मैं जाइ॥ ६३॥ जो इम जाना एक करि। काहे लोक रिसाइ॥

मेरा था सो मैं लिया। लोगों का का जाइ॥ ६४॥ शदू दो दो पद किये। साखी भी दो चार॥ हमको अनभव ऊपजी। हम ज्ञानी संसार॥ ६५॥ म्रानि सुनि परचे ज्ञान के। साखी सबदा होइ॥ तब हीं आपा उपजई। हम से और न कोइ॥ ६६॥ तो उपजी किस काम की। जो जन करइ कलेस ॥ ताखी समुझइ साधु की। ज्योँ रसना रस सेस ॥ ६७॥ ाद जोडर साखी कहर। विषय न छाडर जीव।। ानी घालि बिलोइये। क्योँ करि निकसइ घीव ॥ ६८ ॥ ाद जोड़े का पाइये। साखी कहे का होइ॥ क्त सिरोमनि साइँयाँ। तत्त न चीन्हा सोइ॥ ६९॥ हिंदे सुनिवे मन खुसी। करिवा मौरइ खेल॥ ातें तिमिर न भाजई। दीया बाती तेल ॥७०॥ ारिवेवाले हम नहीं । कहिबे को हम सुर॥ हिबा हम तेँ निकट है। कारिबा हम तेँ दूर॥ ७१॥ हे कहे का होत है। कहे न सीझइ काम॥ हा कहे का पाइये। हृदय न आवइ राम ॥ ७२॥ हइ राम कहाँ तेँ जोडिबा। राम कहाँ ते साखी॥ म कहाँ ते गाइबा। राम कहाँ ते राखी॥ ७३॥ दु सुरता घरि नहीँ । बकत बकइ सोबादि ॥ हता सुरता एक रस। कथा कहावइ आदि।। ७४॥ ता सुरता घरि नहीं । कहर सुनर को राम ॥ इ यह मन थिर नहीं । बादि बकड बेकाम ॥ ७५ ॥ गा देखी सब चले। पार न पहुँचा जाइ॥ र ब्रासनि पहिरि के। फिरि फिरि बइठे आइ॥ ७६॥ र सुरझे समझ करि। फिरि नहिँ अरुझे जाइ॥

बाहरि सुरझे देखता। बहुरि अरूझे आइ॥७७॥ भातम लावइ आप सोँ। साहिब सतीँ नाहिँ॥ दाद कोइ निवहइ नहीं। दोनों निहफल जाहिं॥ ७८॥ तुँ मुझको मोटा कहइ। तुझे बडाई मान॥ साई को समझइ नहीं । दादू झूठा ज्ञान ॥ ७०, ॥ सेवक नावँ बुलाइये। सेवा सपने नाहिँ॥ नावं धराये का भया। एक नहीं मन माहिँ॥८०॥ नावँ धरावइ दास का। दासा तन तेँ दूर॥ दाद कारज क्यों सरह। हरि सों नहीं हजूर ॥ ८१॥ भगत न होवइ भगति बिन। दासा तन बिन दास ॥ बिन सेवा से कि नहीं। दाद झूठी आस ॥ ५२॥ रामभगाते भावइ नहीं । अपनी भगाति का भाव ॥ रामभगति मुख साँ कहर । खेलर अपना दाव ॥ ५३ ॥ भगति निराली रह गई। भूलि पडे बन माहिँ॥ भगति निरंजन राम की। दादू पावइ नाहिँ॥ ५४॥ सोइ दसा कतहूँ रही। जेहि दिसि पहुँचे साधु ॥ मैं तेँ मूरुख गहि रहे। लोभ बढाई बाघ॥ ८५॥ दादु राम विसारि करि। किये बहुत अपराध ॥ बाजों मरिगे संत सब। नाव हमारा साध ॥८६॥ मनसा के पकवान सो । क्यों पेट भरावड ॥ ज्योँ कहिये त्योँ कीजिये। तब ही बनि आवइ ॥ ८७ ॥ मिस्री मिस्री कीजिये। मुख मीठा नाहीं ॥ मीठा तब ही होइगा । क्रिटकावइ माही ॥ ८८॥ बातही पहुँचइ नहीँ । घर दूर पयाना ॥ मारग पंथ उठि चले। दादू सोई सयाना ॥ ८६॥ बातें सब कुछ कीजिये। अंत कछ ना देखह॥

मनसा बाचा करमना। तब लागे लेखह ॥ ९० ॥ कासो कहि समझाइये। सब कोइ चतुर सुजान॥ कीरी कुंजर आदि ले। नाही "कोई अजान ॥ ॥ ६१ ॥ सुना घट सोधी नहीं। पंडित ब्रह्मा पून अगम निगम सब सब कथइ। घर में नाचइ भूत॥ ९२॥ पढे न पावइ परम गति। पढे न लाँघइ पार॥ पढे न पहुँचहिँ प्रानियाँ। दाद पीर प्रकार ॥ ६३॥ दाद्र निवरे नावँ विन। झूठा कहते ज्ञान ॥ बइठे सिर खाली करहिँ। पंडित बेद पुरान ॥ ६४॥ केत पुस्तक पाढि मुये। पंडित बेद पुरान ॥ केते ब्रह्मा कथि गये। नाहीँ राम समान॥ ६५॥ सब हम देखा सोाधि करि। बेद करानों माहि॥ जहाँ निरंजन पाइये। देस दूर इत नाहिँ॥ ६६॥ पढि पढि थाके पंडिता। किन्हहुँ न पाया पार॥ कथि कथि थाके मुनिजना। दादू नाहिँ अधार॥ ६७॥ काजी कजा न जानहीं । कागद हाथ कतेब ॥ पढते पढते दिन गये। भीतरि नाही भेव ॥ ६८ ॥ मसि कागद के आसरे। क्योँ छुटइ संसार॥ राम बिना छुटइ नहीं। दादू भरम बिकार॥ ९९॥ कागद काले करि मुये। केते बेद पुरान ॥ एकइ अच्छर पीय का । दादू पढइ सुजान ॥ १०० ॥ कहते कहते दिन गये। सुनते सुनते जाइ॥ दादू ऐसा कोइ नहीं । किह सुनि राम समाइ ॥ १०१ ॥ मीन गहर ते बावरे। बोले खरे अयान॥ सहजद रहते राम साँ। दादू सोई सयान ॥ १०२ ॥ कहते सुनते दिन गये। होई कछू नहिँ आवा॥

दादू हरि की भगति बिन। प्रानी पक्तावा ॥ १०३॥ दाद कहानी और कुछ। करानि करइ कुछ और॥ तिन्ह ते मेरा जिव डरइ। जिन्हके ठीक न ठाँर॥ १०४॥ अंतर गति औरइ कछ । मुख रसना कछ और ॥ दादू करनी और कुछ। तिन्ह को नाही ँ ठौर ॥ १०५॥ राम मिलन को कहत हैं। करतब है कछू और॥ ऐसे पिय क्योँ पाइये। समुझि लेह्र मन बीर ॥ १०६॥ बगनी भंगा खाइ करि। मतवाले माजी॥ पइका नाहीं गाठडी। पितसाही खाजी॥ १०७॥ दादु ढोटा दालदी। लाखोँ का ब्योपार॥ पद्दका नाहीँ गाठडी । सिरई साह्नकार ॥ १०८ ॥ ये सब हैं किस पंथ में। घरती अरु असमान ॥ पानि पवन दिन रात का। चंद सूर रहिमान ॥ १०६॥ ब्रह्मा बिस्तु महेस का। कौन पंथ गुरुदेव ॥ साईँ सिरजनहार तूँ। कहिये अलख अभेव ॥ ११० ॥ महमद थे किस दीन में। जबरईल किस राह ॥ इन्हके मुरसिद पीर को। कहिये एक अलाह ॥ १११॥ ये सब किसके होइ रहे। यह मेरे मन माहिँ॥ अलख इलाही जगत गुरु। दूजा कोई नाहिँ॥ ११२ ॥ भौरे ही औलाद के। थी पास दइ बीयानि॥ सो तूँ माया ना घुरइ। जो मीया मीयँनि ॥ ११३॥ आई रोजी ज्योँ गई। साहिब का दीदार॥ गहिरा लोगो कार मेँ। देखइ नहीँ गवाँर ॥ ११४॥ सोई सेवक राम का । जिसे न दूजी चीत ॥ दूजा को भावइ नहीं। एक पियारा मीत ॥ ११५॥ अपनी अपनी जाति सोँ। सब कोइ बैसइ पाँति॥

द्दादू सेवक राम का। ता को नहीँ भराँति॥ ११६॥ चोर अन्याई मसखरा। सब मिलि बैसइ पाँति॥ दाद सेवक राम का। तिन्ह से करइ भराँति॥ ११७॥ स्रप बजाये क्योँ ढलइ। घर में बड़ी बलाइ॥ काल जाल इस जीव का। बातन ही क्योँ जाइ॥ ११८॥ साँप गया सहिनान को। सब मिलि मारइ लोक ॥ दादु ऐसा देखिये। कुल का डगरा फोक ॥ ११६॥ दादू दोने। भरम है। हिंदू तुरुक गवाँर॥ जो दुइँ वातेँ रहित हैँ। सो गह तत्त विचार ॥ १२० ॥ अपना अपना करि लिया। भंजन माहै वाहि॥ दाद एकइ कूपजल। मन का भरम उठाइ॥ १२१॥ पानी के बहु नाम धरि। नाना विधि की जाति॥ बोजनहारा कौन है। कहहु धेाँ कहाँ समाति॥ १२२॥ पूरन ब्रह्म विचारिये। सकल आतमा एक ॥ काया के गुन देखिये। नाना बरन अनेक ॥ १२३॥ बीला राजा राम की। खेलाहिँ सबही संत॥ आपा पर एकइ भये। छूटी सबइ भरंत ॥ १२४॥ भाव भगति उपजइ नहीँ। साहिव का परसंग॥ विषय विकार छुटइ नहीँ । सो कैसा सतसंग ॥ १२५ ॥ बासन विषय विकार के। तिन को आदर मान।। संगी सिरजनहार के। तिन सों गरव गुमान ॥ १२६ ॥ अंधे को दीपक दिया। तौ भी तिमिर न जाइ॥ सोधी नहीं सरीर को। ता सन का समभाइ॥ १२७॥ कहिये कुछ उपकार को । मानइ अवगुन दोक ॥ अंधे कूप बताइयाँ। सत्त न मानइ लोक ॥ १२८॥ कारर खेत न उपजई। जो बोवइ सी बार ॥ दादू हानी बीज का । का पचि मरहिँ गवाँर ।। १२६ ॥ 🔻 १€

कंकर पत्थर सेइया। अपना मूल गवाँइ॥ अलख देव अंतर बसइ। का दूजे जग जाइ॥ १३०॥ पत्थर पीवइ घोइ कर। पत्थर पूजइ प्रान ॥ भंत काल पत्थर भये। बहु बूडे येहि ज्ञान ॥ १३१ ॥ कंकर बाँधी गाँठरी। हीरे के विस्वास॥ अंत काल हरि जौहरी। दाद सूत कपास ॥ १३२ ॥ पहिले पूजइ ढाढसी । अब भी ढाढस बानि ॥ आगे ढाढस होइगा। दादु सत्त करि जानि॥ १३३॥ हादू पैंडे पाप के। कथी न दीजह पावँ॥ पैंडे मेरा पी मिलइ। तेहि पैंडे का चाव॥ १३४॥ सुकरित मारग चालना। बुरा न कबहूँ होइ॥ अम्रित खाता प्रानियाँ । मुआ न सुनिवा कोइ ॥ १३५ ॥ कुछ नाहीं का नावं का। जो धरिये सो झूट॥ सुर नर मुनि सब बाँधिया। लोका आवट कूट ॥ १३६॥ कुछ नाहीँ का नावँ धरि। भरमा सब संसार॥ साच झूठ समझइ नहीं। ना कुक किया विचार ॥ १३७ ॥ कोई दौडे द्वारिका। कोई कासी जाहिँ॥ कोई मथुरा को चले। साहिब घट ही माहिँ॥ १३८॥ पूजनहारे पास हैं । देही माहै देव ॥ दादू ताको छाडि कर। बाहर माडी सेव ॥ १३६॥ ऊपर आजम सब करहिँ। साधू जन घट माहिँ॥ दादू पता अंतरा। ता ते बनती नाहि ॥ १४० ॥ दादू सब थे एक के। सो एक न जाना ॥ जने जने का होइ गया। यह जगत दिवाना ॥ १४१ ॥ झूठा साचा करि लिया। बिष अम्रित जाना॥ दुख को सुख सब कोइ कहइ। ऐसा जगत दिवाना ॥ १४२ ॥

सूधा मारग साच का। साचा होइ सो जाइ 🏽 झूठा कोई ना चलइ। दादू दिया दिखाइ॥ १४३॥ साहिव सो साचा नही । यह मन झूठा होइ ॥ दादू झूठे बहुत हैंँ। साचा बिरला कोइ॥ १४४॥ साचा अंग न ठेलिये। साहिब मानइ नाहि"॥ साचा सिर पर राखिये। मिलि रहिये ता माहिँ॥ १४५/॥ जो कोइ ठेलइ साच को। साचा रहइ समाइ॥ कउडी भर क्योँ दीजिये। रतन अमोलिक जाइ॥ १४६॥ साचे साहिब को मिले। साचे मारग जाइ॥ साचे सो साचा भया। साचे लिये बुलाइ॥ १४७॥ साचा साहिब सेइये। साची सेवा होइ॥ साचा दरसन पाइये। साचा सेवक सोइ॥ १४८ ॥ साचे का साहिब धनी। समरथ सिरजनहार॥ पाखँड की यह पिरिथवी। परपँच का संसार ॥ १४६ ॥ झूठा परगट साचा छानइ। तिनकी दादू राम न मानइ ॥१५० 🏗 षाखाँडि पिय ना पाइये। अंतर साच न होइ॥ ऊपर तेँ क्योँ ही रहहु। भीतर के मल घोंइ॥ १५१॥ साच अमर जुग जुग रहइ। दादू विरला कोइ॥ द्भार बहुत संसार मेँ । उतपति परलय होइ ॥ १५२ ॥<sup>४</sup> दाद झूठा बद्बिये। साच न बद्ला जाइ 🏽 साचा सिर पर राखिये। साधु कहिह समुभाइ॥ १५३ 🗈 साच न सुझइ जब लगा। तब लग लोचन अंध ॥ दाद मुकता छाडि करि। गल में घाला फंघ ॥ १५४॥ साच न सुझइ जब लगा। तब बाग लोचन नाहिँ॥ दादू निहवँघ छाडि करि। बँघा होइ पख माहिँ॥ १५५ 🎚 एक साच साँ गह गही। जीवन मरन निवाहि॥ दादू दुखिया राम बिन । भावइ तीघरि जाइ ॥ १५६ ॥

क्यानिह ँछानिह ँकीजिये। चौडे परगट होइ॥ दाद पैठि पताल में। बुरा करइ जिन कोइ॥ १५७॥ अनकीया लागइ नहीं। कीया लागइ आइ॥ साहिव के दर न्याव है। जो कुछ रामरजाइ॥ १५८॥ सोइ जन साधू सिद्ध सो। सोइ सतवादी सूर॥ सोइ मुनिवर दाद् बड़े। सनमुख रहाने हजूर ॥ १५६ ॥ सोइ जन साचे सोइ सती। सो साधक सो सुजान॥ सोइ ज्ञानी सोइ पंडिता। जो रटहीँ भगवान ॥ १६० ॥ 🗸 सोइ जोगी सोइ जंगमा। सोइ सोकी सोइ सेख॥ संन्यासी सोइ सेवडा। दाद एक अलेख ॥ १६१॥ सोइ काजी सोई मुला। सोइ मामिन मुस्लमान॥ सोई सयाने सब भले। जो रहते रहिमान ॥ १६२ ॥ राम नाम को वेचन वैठे। तातेँ मढा है हाट॥ साईँ सो सौदा करइ। दादु खोलि कपाट ॥ १६३॥ बिच केसीरे खाली करइ । पूरे सुख संतोष ॥ दादू सुध बुध आतमा। ताहि नदीजइ दोप ॥ १६४ ॥ सुध बुध सो इख पाइये। साध विवेकी होइ॥ दाद ये बिच के बुरे। दाधें रीगे सोइ ॥ १६५॥ जो कोई हरि नावँ में । हम को हानी नाइ॥ ता ते तुम्ह से डरत हैं। क्यों ही टलइ बलाइ॥ १६६॥ एक राम छाडइ नहीं । छाडइ सकल विकार॥ दूजा सहजिह होइ सब। दादू का मत सार॥ १६७॥ जो तूँ चाहइ राम को। एक मना आराधु॥ दादू दूजा दूर करि । मन इंद्री करि साधु ॥ १६८॥eeकविर विचारा कहि गया। बहुत भाँति समुझाइ॥ दादू दुनिया बावरी। ता के संग न जाइ॥ १६६॥

पाविहाँ उस ठौर को। लाँघिहाँ यह घाट॥

हादू क्या कि बोलिये। आज बीचिही बाट॥ १७०॥

साचा राता साच साँ। झूठा राता छूछ॥

हादू न्याव न बेरिये। सब साधू को पृद्ध॥ १७१॥

जे पहुँचे ते कि गये। तिनकी एकइ बात॥

सबइ सयाने एक मत। उनकी एकइ जात॥ १७२॥

जे पहुँचे ते पृद्धिये। तिनकी एकइ बात॥

सब साधू का एक मत। बीच के बारह बाट॥ १७३॥

सबइ सयाने कि गये। पहुँचे का घर एक॥

हादू मारग मानि ले। तिनकी बात अनेक॥ १७४॥

सूरज साखी भूत है। साच करइ परकास॥

चोर डरिह चोरी करिह । रैन तिमिर का नास॥ १७५॥

चोर न भावइ चाँदनी। जिनि उँजियारा होइ॥

सूते का सब धन हरउँ। मुझे न देखइ कोइ॥ १७६॥

घट घट दादू कि ह समझावइ। जैसा करइ सो तैसा पावइ॥१७७

इति साच को अंग संपूर्णम् ॥ १३ ॥

·0'

## श्रय भेष को ग्रंग।

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ दाद बूडे ज्ञान सब। चतुराई जर जाइ॥ अंजन मंजन फूँकि दे। रहहु राम छव छाइ॥ २॥ राम बिना फीके लगहिं। करनी कथनी ज्ञान ॥ सकल अविरथा कोट करि। दादू जोगवइ ध्यान ॥ ३॥ ज्ञानी पंडित बहुत हैं। दाता सूर अनेक ॥ दादू भेष अनंत हैं। लागि रहा सो एक ॥ ४॥ कोरा कलस अलाह का। ऊपरि चित्र अनेक ॥ का कीज़ सो बस्त्र बिन। ऐसे नाना भेष ॥ ४॥ बाहर दाद भेष बिन । भीतर बस्त्र अगाध ॥ सो ले हिरदय राखिये। दादू सनमुख साध ॥ ६॥ भाँडा भरि धरि बस्तु सो"। महँगे मोल विकाइ॥ खाळी भाँडा बस्त बिन। कउडी बदलइ जाइ॥७॥ कनक कलस विष सो "भरा। सो किस म्रावइ काम॥ सो धन कूटा चाम का। जा में अम्रित राम ॥ ८ ॥ 🗸 दादू देखइ बस्तु को । बासन देखइ नाहि ॥ दादू भीतर भरि धरा। सो मेरे मन माहि ॥ ९॥ ४ जो तूँ समझइ तो कहूँ। साचा एक अलेख॥ डार पात ताजि मूल गहि। का दिखलावह भेख ॥ १०॥ सब दिखलावहिँ आप को। नाना भेष बनाइ॥ आपा मेटन हरि भजन। तेहि दिसि कोई न जाइ॥ ११॥ 🗸

सोइ दसा कतहूँ रही। जेहि दिसि पहुँचे साध॥ मैं तो मुरुख गहि रहा। लोभ वडाई बाद ॥ १२॥ भेष बहुत संसार में। हरिजन विरला कोइ॥ हरिजन दाता राम सोँ। दादू एक इ हो इ॥ १३॥ हीरा रीभइ जौहरी। खल रीभइ संसार॥ स्वामि साधु यह अंतरा। दादू सत्त विचार॥ १४॥ स्वामि साधु बहु अंतरा। जेता धरति अकास ॥ साधू दाता राम सोँ। स्वामि जगत की आस ॥ १५॥ स्वामी सब संसार है। साधू बिरला कोइ॥ जैसे चंदन वासना। बन बन कहीँ न होई॥ १६॥ स्वामी सब संसार है। साधू कोई एक॥ हीरा दूर दिसंतरा। कंकर और अनेक ॥ १७॥ स्वामी सब संसार है। साधु समंदा पार॥ अनल पंछि कहँ पाइये। पंछी कोटि हजार॥ १८॥ स्वामी सब संसार है। साधू सोधि सुजान॥ पारस परदे सो भया। दादू बहुत पखान ॥ १६॥ दादू चंद्न बन नहीं। सूरन के दल नाहिं॥ सकल समँद हीरा नहीं। त्यों साधू जग माहि ॥ २०॥ जो साईँ का होइ रहइ। साईँ तिसका होइ॥ दादु दूजी बात सब। भेष न पावइ कोइ॥ २१॥ स्वामि सगाई कुछ नहीं। राम सगाई साच ॥ दादू नाता नावँ का। दूजई अंग न राच ॥ २२ ॥ दादू एकइ आतमा। साहिब है सब माहिँ॥ साहिब के नाते मिलइ। भेष पंथ के नाहिँ॥ २३॥ माला तिलक सो कुछ नहीं । काह सेती काम ॥ अंतर मेरे एक है। अहनिसि उस का नाम ॥ २४ ॥

भेष घरे मिथ्या बोलइ। निंदा पर अपवाद॥ साचे को झूठा कहइ। लागइ बहु अपराध ॥ २५॥ कबहूँ कोई जिन मिलइ। भगत भेप सो जाइ॥ जीव जनम का नास है। कहइ अम्रित विष खाइ॥ २६॥ पहुँचे पूत पठाउ करि। नट ज्योँ काछा भेष ॥ खबरि न पाई खोज की। हम को मिला अलेख ॥ २७॥ माया कारन मुँड मुडाया। यह तो जोग न होइ॥ पारब्रह्म सो परचा नाही । कपट न सीझइ कोइ ॥ २८॥ पीय न पावइ बावरी। रचि रचि करइ सिँगार॥ दाद फिरि फिरि जगत सो । सो करैगी विभिचार ॥ २६॥ प्रेम प्रीति अउ नेह विन । सब झूठे सिँगार ॥ दादू आतम रत नहीं। क्यों मानइ भरतार॥ ३०॥ जग दिखलावइ बावरी। पोडस करइ सिँगार॥ तहँ न सँवारइ आप को । जहँ भीतर भरतार ॥ ३१ ॥ सुध बुध जीवधि जाइ करि। माला सकल निबाहि॥ दादू माया ज्ञान साँ। स्वामी वइठा खाइ॥ ३२॥ जंगम जोगी से बड़े। बोध सन्यासी सेष॥ षट दरसन सब राम विन। सबइ कपट के भेप॥ ३३॥ सेष मँसा एक अवलिया। पैगंवर सब पीर ॥ दरसन सो ँपरसन नहीँ । अजहूँ बैळी तीर ॥ ३४ ॥ नाना भेष बनाइ करि। आपा देखि दिखाइ॥ दादू दूजा दूर करि। साहिब सोँ छव छाइ॥ ३५॥ देखा देखी जोक सब। केते आवा जाहि ॥ राम सनेही ना मिलइ। जो निज देखे माहि ॥ ३६॥ सब देखइ अस्थूल को। यह ऐसा आकार॥ स्च्छम सहज न सूझई। निराकार निरधारे॥ ३७॥

बाहर का सब देखिये। भीतर छखा न जाइ॥ बहर दिखाया लांक का। भीतर राम दिखाइ॥ ३८॥ यह पारिख का ऊपजी। भीतर की यह नाहिँ॥ अंतर की जानइ नहीं। ता तें खोटा खाहिं॥ ३६॥ सच बिन साईँ ना मिलइ। भावइ भेष बनाइ॥ भावइ कर ऊरुधमुखी। भावइ तीरथ जाइ॥ ४०॥ साचा हरि का नावँ है। सो ले हिरदय राखि॥ पासँड परपँच दूर करि। सब साधू की साखि॥ ४१॥ झूठा राता झूठ सें। साचा हाता साच। येता अध न जानहीं । कहुँ कँचन कहुँ काँच ॥ ४१ ॥ हिरदय की हरि लेइगा। अंतरजामी राइ॥ साच पियारा राम को। कोटिक करि दिखलाइ॥ ४२॥ दाद् मुख की ना गहइ। हिरदय की हरि लेइ॥ अंतर सुधा एक सोँ। बोला दोस न देइ॥ ४३॥ सब चतुराई देखिये। जो कुछ कीजइ आन॥ मन गहि राखइ एक साँ। दादू साधु सुजान ॥ ४४ ॥ सबद सुई सुरता धगा। काया कंठा लाइ॥ जोगी जुग जुग पहिरहीँ। कबहूँ फादि न जाइ॥ ४५॥ ज्ञान गुरू का गूदडी। सबद गुरू का भेष॥ अतिथ हमारी आतमा । दादू पंथ अलेख ॥ ४६ ॥ इस्क अजब मवलाद है। दरदवंत दरबेस ॥ दादू सिका सबुर है। अकल पीर उपदेस ॥ ४७॥

इति भेष को अंग संपूर्णम् ॥१४॥

## **ऋश** साधु को ऋंग ।

---:O:---

दाद नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सबे साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ निराकार मन सराति सोँ। प्रेम प्राति सोँ सेव ॥ जो पुजइ झाकार को। साधू परतछ देव॥२॥ भोजन दीजइ देह को। लिया न मन विस्नाम ॥ साध्र के मुख मेलिये। पाया आतमराम ॥ ३॥ ज्योँ यह काया पीव की। त्योँ साईँ के साध ॥ दाद सब संताषिये। माहै आप सगाध ॥ ४॥ साध्र जन संसार में । भव जल बोहित अंग ॥ दादू तेत ऊधरे। जेते बइंड संग ॥ ५ ॥ साधू जन संसार में । सीतल चंदन बास ॥ दाद केते ऊधरे। जो आये उन पास ॥ ६॥ साधु जन संसार में । हीरा जैसा होइ॥ दाद केते ऊधरे। संगति आयं सोइ॥ ७॥ साधू जन संसार में। पारस परगट गाइ॥ दाद केतं ऊधरे। जेतं परसं आइ॥८॥ रूख विरिछ बन राइ सब। चंदन पासइ होइ॥ दादू वास लगाइ कार। कियं सुगंध सोइ॥ ६॥ जहाँ रेड अरु आक थे। चंदन ऊगा माहिँ॥ दादू चंदन करि लिये। आक कहइ कोइ नाहिँ॥ १०॥ साधु नदी जल रामरस । तहाँ पखारे अंग ॥ दादू निरमल मल गया। साधू जन के संग ॥ ११ ॥

साधू बरसइ रामरस। अम्रित बानी माइ॥ दादू दरसन देखता। त्रिबिध ताप तन जाइ॥ १२॥ जगत विचारा जात है। बहता लहर तरंग॥ भेरइ बइठा ऊबरे। सत साधू के संग॥ १३॥ दादू नेडा परम पद। साधू संगति होइ॥ दादू सहजइ पाइये। सेवत सनमुख सोइ॥ १४॥ दादू नेडा परम पद। साधू जन के साथ॥ द।दू सहजइ पाइये। परम पदारथ हाथ ॥ १५ ॥ साधु मिलइ तब उपजई। हिरदय हरि का भाव॥ दादू संगति साधुकी। जब हरि करइ पसाव ॥ १६॥ साधु मिलइ तब उपजई। हिरदय हरि का हेत॥ दादू संगति साधु की। किपा करइ तब देत ॥ १७॥ साधु मिलइ तब उपजई। प्रेम भगति रुचि होइ॥ दादू संगति साधु की। दय करि देवइ सोइ॥ १८॥ साधु मिलइ तब उपजई। हिरद्य हरि की प्यास ॥ दादू संगति साधु की। अबिगति पूरे आस॥ १६॥ साधु मिले तब हरि मिले। सब सुख आनँदमूर ॥ दादू संगति साधु को। राम रहा भरपूर॥ २०॥ परम कथा उस एक की। दूजा नाहीँ आन॥ दादू तन मन लाइ करि। सदा सुराति रस पान ॥ २१॥ प्रेमकथा हरि की कहइ। करइ भगति लव लाइ॥ पिवइ पिलावइ रामरस । सो जन मिलवइ आइ॥ २२॥ पिवइ पिलावइ रामरस । प्रेम भगति गुन गाइ ॥ नित्य कथा हरि की कहइ। हेत सहित जब लाइ॥ २३॥ आन कथा संसार की । हमहिँ सुनावइ आइ॥ तिसका मुख दादू कहइ। दइ न दिखावइ भाइ॥ २४॥

मुख दिखबाई साधु की। तुम्हहीँ मिलवइ आइ॥ तम्ह माहीँ अंतर करइ। दइ न दिखावइ भाइ॥ २५॥ जब दरसो तब दीजियो। तुम्ह पै मागहूँ पह ॥ दिन प्रति दरसन साधु का। प्रेम भगति दृढ देह॥ २६॥ साध सपीडा मन करइ। सतगुरु सबद सुनाइ॥ मीरा मेरा मिहर करि। अंतर विरह उपाइ॥ २७॥ ज्याँ ज्याँ होवड त्याँ कहड़। घट वध कहड़ न जाइ॥ दाद सो सुध शातमा। साधू परसइ आइ॥ २८॥ साहिब सेाँ सनमुख रहइ। सत संगति में आइ॥ दाद साध सब कहिहैं। सो निहफल क्याँ जाइ॥ २९॥ ब्रह्म गाइ तिन लोक मेँ। साध्य असतन पान॥ मुख मारग अम्रित भरइ। कत दूँढइ सो आन ॥ ३०॥ दाद पाया प्रेमरस । साधू संगति माहिँ॥ फिरि फिरि देखे लोक सब। यह रस कतहूँ नाहिँ॥ ३१॥ जिस रस को मुनिवर मरहिँ। सुर नर करहिँ कछाप ॥ सो रस सहजइ पाइये। साधू संगात आप॥ ३२॥ संगति विन सीझइ नहीं। कोटि करइ जो कोइ॥ दादू सतगुरु साधु विन। कवहूँ सुध नहिँ होइ॥ ३३॥ दादू नेडा दूर तेँ। अविगति का आराध ॥ मनसा वाचा करमना। दादू संगति साध ॥ ३४ ॥ सरग न सीतल होइ मन । चंद न चंदन पास ॥ सीतल संगति साधु की। कीजइ दादू दास ॥ ३५॥ दाद् सीतल जल नहीं। हिम नहिं सीतल होइ॥ दाद् सीतल संत जन। राम सनेही सोइ॥ ३६॥ दादू चंदन कब कहा। अपना प्रेम प्रकास ॥ थेहि दिसि परगट होइ रहा । सीतळ गंध्र सुवास ॥ ३७ ॥

दाद पारस कब कहा। मझ तेँ कंचन होइ॥ पारस परगट होइ रहा। साच कहइ सब कोइ ॥ ३८॥ तन में मन भूला नहीं। पंच न भूला प्रान ॥ साध सबद क्याँ भूलिये। रे मन मृढ झजान ॥ ३९॥ रतन पदारथ माने मोती। हीरह का है दरिया॥ चितामीन चित्र रामधन । घाट असित रम भरिया ॥ ४० ॥ समरथ सुरा साधु साँ। मन मस्तक धारिया॥ दाद दरसन देखना। सब कारज सरिया॥ ४१॥ धरती अंबर रात दिन। रिब सिस बिनवहिँ सीस ॥ दाद बिल बिल बरनहीँ। जो सुमिरहिँ जगदीस ॥ ४२ ॥ चंद सुर सिजदा करहिँ। नावँ अलह का लेइ॥ दाद् जिमि असमान सब । उन पाऊँ सिर देइ ॥ ४३ ॥ जो जन राते राम भेगाँ । तिनकी मैं बिलिजावाँ ॥ दाद उन पर वारने। लागि रहहिँ हरिनावँ॥ ४४॥ जो जन हरि के रँग रँगे। सो रँग कभी न जाइ॥ सदा सुरंगे संत जन। रंग में रहे समाइ॥ ४५॥ दाद दाता राम का। अविनासी रँग माहिँ॥ सब जग घोबी घोइ मरीहैं। तै। भी छूटइ नाहिँ॥ ४६॥ साहिब किया सो क्याँ मिटइ। संदर सोभा रंग॥ दाद् धोवहिँ बाबरे। दिन दिन होइ सुरंग॥ ४७॥ परमारथ को सब किया। आपा स्वारथ नाहिँ॥ परमेस्वर परमारथी । की साधू कछि माहिँ ॥ ४८ ॥ पर उपकारी संत सब। आये येहि कालि माहिँ॥ पिवहिँ पिलावहिँ रामरस । आपा स्वारथ नाहिँ ॥ ४९ ॥ पर उपकारी संत जन। साहेब जी तेरे॥ जाती देखी आतमा। रामहि कहि टेरे ॥ ५०॥

मुख दिखलाई साधु की। तुम्हहीँ मिलवइ आइ॥ तम्ह माहीँ अंतर करइ। दइ न दिखावइ भाइ॥ २५॥ जब दरसो तब दीजियो। तुम्ह पै मागह एह ॥ दिन प्रति दरसन साधु का। प्रेम भगति दृढ देह ॥ २६ ॥ साधु सपीडा मन करइ। सतगुरु सबद सुनाइ॥ मीरा मेरा मिहर करि। अंतर बिरह उपाइ॥ २७॥ जेयाँ जेयाँ होवइ त्याँ कहइ। घट बध कहइ न जाइ॥ दादू सो सुध शातमा। साधू परसइ आइ॥ २८॥ साहिब साँ सनमुख रहइ। सत संगति में आइ॥ दादू साधू सब कहिहैं। सो निहफल क्येाँ जाइ ॥ २९ ॥ ब्रह्म गाइ तिन लोक मेँ। साध्य असतन पान ॥ मुख मारग अभ्रित भरइ। कत दूँढइ सो आन॥ ३०॥ दादू पाया प्रेमरस । साधू संगति माहिँ॥ फिरि फिरि देखे लोक सब । यह रस कतहूँ नाहिँ ॥ ३१ ॥ जिस रस को मुनिवर मरिहँ। सुर नर कराहिँ कछाप ॥ सो रस सहजइ पाइये। साधू संगात आप॥ ३२॥ संगति विन सीझइ नहीं। कोटि करइ जो कोइ॥ दादू सतगुरु साधु विन। कवहूँ सुध नहिँ होइ॥ ३३॥ दादू नेडा दूर तेँ। अविगति का आराध ॥ मन्सा वाचा करमना। दादू संगति साध ॥ ३४ ॥ सरग न सीतल होइ मन। चंद न चंदन पास ॥ सीतल संगति साधु की। कीजइ दादू दास ॥ ३५॥ दाद् सीतल जल नहीं। हिम नहिं सीतल होइ॥ दादू सीतल संत जन। राम सनेही सोइ॥ ३६॥ दादृ चंदन कब कहा। अपना प्रेम प्रकास ॥ थेहि दिसि परगट होइ रहा । सीतल गंध्र सुवास ॥ ३७ ॥

दाद पारस कब कहा। मुझ ते कंचन होइ॥ पारस परगट होइ रहा। साच कहइ सब कोइ॥ ३८॥ तन में मन भूला नहीं। पंच न भूला प्रान॥ साध सबद क्याँ भूलिये। रे मन मृढ अजान ॥ ३९॥ रतन पदारथ माने मोती। हीरह का है दरिया॥ चिंतामनि चित्र रामधन । घाट अचित्र रस भरिया ॥ ४० ॥ समरथ सुरा साधु साँ। मन मस्तक धारिया॥ दादु दरसन देखना। सब कारज सरिया॥ ४१॥ धरती अंबर रात दिन। रिब सिस बिनवहिँ सीस ॥ दाद बिल बिल बरनहीं । जो सुमिरहिँ जगदीस ॥ ४२ ॥ चंद सुर सिजदा करहिँ। नावँ अलह का लेइ॥ दादू जिमि असमान सब । उन पाऊँ सिर देइ ॥ ४३ ॥ जो जन राते राम सें। तिनकी मैं बलिजावं॥ दादू उन पर वारने। लागि रहिहँ हरिनावँ॥ ४४॥ जो जन हरि के रँग रँगे। सो रँग कभी न जाइ॥ सदा सरँगे संत जन। रँग में रहे समाइ॥ ४५॥ दादु दाता राम का। अविनासी रँग माहिँ॥ सब जग धोबी धोइ मर्राह्ण । तौ भी छूटइ नाहिँ ॥ ४६ ॥ साहिब किया सो क्याँ मिटइ। संदर सोभा रंग॥ दाद् धोवहिँ बाबरे। दिन दिन होइ सुरंग॥ ४७॥ परमारथ को सब किया। आपा स्वारथ नाहिँ॥ परमेस्वर परमारथी। की साधू किल माहिँ॥ ४८॥ पर उपकारी संत सब। आये येहि कालि माहिँ॥ पिवहिँ पिलावहिँ रामरस । आपा स्वारथ नाहिँ ॥ ४९ ॥ पर उपकारी संत जन। साहेब जी तेरे॥ जाती देखी आतमा। रामहि कहि देरे ॥ ५०॥

चंद सूर पावक पवन। पानी का मत सार॥ धरती अंबर रात दिन। तरवर फरइ अपार ॥ ५१॥ क्वाजन भोज परमारथी। आतम देव अधार॥ साधू संवक राम के। दादू पर उपकार ॥ ५२॥ जिसका तिसको दीजिये । सुकरित पर उपकार ॥ दाद सेवक सो भला। सिर नहिँ लेवह भार॥ ५३॥ परमारथ को राखिये। कीजे पर उपकार॥ दाद सेवक सो भला। नीरंजन निरकार॥ ५४॥ सेवा सुकरित सब गया। मैं मेरा मन माहि॥ दाद् आया जब लगे। साहिव मानइ नाहिँ॥ ५५॥ जिनके मस्तक मनि वसइ। सकल सिरोमनि अंग॥ जिनके मस्तक मनि नहीं। ते बिष भरे भुवंग ॥ ५६॥ दादू इस संसार में । ये दो रतन अमोल॥ एक साईँ अरु संत जन। इनका मोल न तोल ॥ ५७॥ दादू इस संसार में । ये दो रहे लुकाइ॥ राम सनेही साधु जन। अउ बहुतेरा आइ॥ ५८॥ सगे हमारे साधु हैं। सिर पर सिर जनहार॥ दादू सतगुरु सो सगा। दूजा दंभ बिकार ॥ ५६ ॥ जिनके हिरदय हरि बमइ। सदा निरंतर नावँ॥ दादू साचे साधु की। में बिलहारी जावँ ॥ ६०॥ साचा साधु दयाल घट। साहिब का प्यारा॥ राता माता रामरस । सो प्रान हमारा ॥ ६१ ॥ फिरता चाक कुम्हार का। यो देखई संसार॥ साधू जन निहचल भये। जिनके राम अधार ॥ ६२॥ जरती बरती आतमा। साधु सरोबर जाइ॥ दादू पीवइ रामरस । सुख में रहइ समाइ ॥ ६३॥

काँजी माहैँ मेरि करि। पीवइ सब संसार॥ करता केवल निरमला। साधू पीवनहार ॥ ६४ ॥ असत सिलइ अंतर पडइ। भाव भगति रस जाइ॥ साधु मिलइ सुख ऊपजइ। आनँद अंग नवाइ॥ ६५॥ साध्र संगाति पाइये। राम अमी फल होइ॥ खसता संगति पाइये। विष फल देवह सोह ॥ ६६ ॥ दादु सभा जो संत की। सुमति ऊपजइ थाइ॥ सकत सभा का बैठता। ज्ञान कया तेँ जाइ॥ ६७॥ सब जग दीखइ एकला। संवक स्वामी दोइ॥ जगत दुहागी राम बिन। साधु सुहागी सोइ ॥ ६८॥ साधू जन सुखिया भये। दुनियाँ को बहु द्वंद ॥ दुनी दुखी हम देखते। साधुन्ह सदा अनंद ॥ ६६ ॥ दाद् देखत हम सुखी। साईँ के सँग लाग॥ योँ सो सुखिया होइगा। जा के पूरे भाग॥ ७०॥ मीठा पीवइ रामरस । सो भी मीठा होइ॥ सहजइ कडुआ मिटि गया। दादू निरविष सोइ॥ ७१॥ अंतर एक अनंत सो । सदा निरंतर प्रीति॥ जेहि प्रानी प्रीतम बसइ। बैठा त्रिभुवन जीति॥ ७२॥ मैं दासी तेहि दास की। जेहि सँग खेलइ पीव॥ बहुत भाँति करि बरनऊँ। तापर दी जे जीव ॥ ७३ ॥ लीला राजा राम की। खेलिंह सब ही संत॥ आपा पर एकइ भया। छूटी सबइ भरंत ॥ ७४ ॥ आनंद सदा अडोल सो। राम सनेही साध॥ प्रेमी प्रीतम को मिलइ। यह सुख अगम अगाध ॥ ७५॥ यह घट दीपक साधु का। ब्रह्मजोति परकास ॥ दाद पंछी संत जन। तहाँ परइ निज दास ॥ ७६ ॥

घर बन माहे "राखिये। दीपक जोति जगाइ॥ दाद प्रान पतंग सब । जहँ दीपक तहँ जाइ॥ ७७॥ घर वन माहै राखिये। दीपक जरता होइ॥ दाद प्रान पतंग सब। आइ मिले सब कोइ॥ ७८॥ घर वन माहै राखिये। दीपक प्रगट प्रकास ॥ दाद प्रान पतंग सब। म्राइ मिले उस पास॥ ७६॥ घर बन माहेँ राखिये। दीपक जोति सहेत ॥ दाद प्रान पतंग सब। आइ मिले उस हेत ॥ ५०॥ जेहि घट परगट राम है। सो घट तजा न जाइ॥ नैनो ँ माहै ँ राखिये। दादु आप नसाइ॥ ८१॥ जेहि घट दीपक राम का । तेहि घट तिमिर न होइ॥ उस उँजियारे जोत को। सब जग देखह सोह॥ ५२॥ कवहूँ न विहडइ सो भला। साधु ढीठ मत होइ॥ दादृ हीरा एक रस । बाँधि गाँठरी सीह ॥ ८३ ॥ गरंथ न बाँधइ गाँठरी। नहिँ नारी सोँ नेह ॥ मन इंद्री अस्थिर करइ। छाडि सकल गुन देह ॥ ८४ ॥ निराकार सो । मिलि रहइ। अखँड भगति करि लेड।। दाद क्योंकर पाइये। उन चरनों का खेह ॥ ८५॥ साधु सदा रंजन रहइ। मैला कभी न होइ॥ सुन्न सरोवर हंसला। दादू विरत्ना कोइ॥ ८६॥ साहिब का होनहार सब। सेवक माहै होइ॥ दादू सेवक साधु सेाँ। दूजा नाहीँ कोइ॥ ८७॥ जब जग नैन न देखिये। साधु कहाहिँ ते अंग॥ तब लग क्योंकर मानिये। साहिब का परसंग ॥ ८८॥ सोइ जन साधू सिद्ध सो। सोई सकल सिर मीर॥ जेहि के हिरदय हरि बसहिँ। दुजा नाहीँ और ॥ ८६ ॥

साधु सिरोमनि सोधि ले। नदी पूर परि ब्राइ॥ सतजीवन खंभा चढर । दुजा बहता जार ॥ ९० ॥ अवगुन छाडइ गुन गहइ। सोई सिरोमनि साध॥ गुन अवगुन तेँ रहित है। सो निज ब्रह्म स्रगाध ॥ ९१ ॥ सिंधव फरिक पषान का। ऊपर एकइ रंग॥ पानी माहै "देखिये। न्यारा न्यारा अंग ॥ ६२॥ सिंधव के आया नहीं। नीर खीर परसंग॥ आपा फटिक पषान के। मिलइ न जल के संग॥ ९३॥ सब जग फटिक पषान हैँ । साधू सिंधव होइ ॥ सिंधव एकइ होइ रहा। पानी पत्थर दोइ॥ ६४॥ साधू जन उस देस का। आया येहि संसार॥ दादू उसको पूछिये। प्रीतम के समचार॥ ६५॥ समाचार सत पीव के। साधु कहइगा आइ॥ दादू सीतल आतमा। सुख में रहइ समाइ॥ ६६॥ साधु सबद सुबृष्टि है। सीतल होइ सरीर॥ दादू अंतर आतमा। पीवइ हरि जल नीर ॥ ९७ ॥ दादु सत द्रवार को। साधू बाँटइ आइ॥ तहाँ रामरस पाइये। जहँ साधू तहँ जाइ॥६८॥ सुरत सनेही राम का। सो मुक्त मिलवहु आन॥ तिस आगे हरिगुन कथउँ। सुनत न कारइ कान ॥ ९९ ॥ सब ही म्रितक समान हैं। जीया तब ही जानि॥ दादृ छाँटा अमी का। साधू माहै आनि ॥ १०० ॥ सव ही मिरतक होइ रहे। जीवइ कौन उपाइ॥ दाद् अम्रित रामरस । साधू सीँचइ आइ ॥ १०१ ॥ सब ही मिरतक माहिँ हैँ। क्योँ कर जीवइ सोइ॥ दादू साधू प्रेमरस । आनि पिलावइ कोइ ॥ १०२ ॥

सब ही मिरतक देखिये। केहि विधि जीवइ जीव॥ साधु सुधारस आनि कर। दादू बरसइ पीव ॥ १०३॥ हरि जल बरसे बाहिरा। सूखई काया खेत॥ दाद हरियरी होइगी। सिँचनहार सुचेत ॥ १०४॥ गंगा जमुना सुरसती। मिल जब सागर माहिँ॥ खारा पानी होइ गया। दादू मीठा नाहिँ॥ १०५॥ दादू राम न छोडिये। गहिरा ताजि संसार॥ साधू संगति सोधि छे। कुसँगति संग निवारि ॥ १०६॥ दाद कुसँगति सब हरी। मात पिता कुल सोइ॥ सजन सनेही बंधुआ। भावइ आपा होइ॥ १०७॥ अज्ञो मूर्खो हित करः। सज्जनेन समो रिपुः॥ बात्वा त्यजन्ति ते सर्वे । निरयाश्च मनोजिताः ॥ १०८॥ कुसँगति में केते गये। तिनका नावँ न ठावँ॥ दादू ते क्योँ अधरइ। साधु नहीँ जिस गावँ॥ १०६॥ भाव भगति का भंग करि। बटपर मारहिँ बाट॥ दादू द्वारा मुक्ति का। खोलइ जडे कपाट ॥ ११० ॥ साधू सँग अंतर पड़े। भागइगा किस ठीर॥ त्रेम भगति भावइ नहीँ। यह मन का मत और ॥ १११ ॥ राम मिलन के कारनहिँ। जो तूँ खरा उदास ॥ साधू संगति सोधि छे। राम उन्हहुँ के पास ॥ ११२ ॥ ब्रह्मा संकर सेस मुनि। नारद ध्रुव सुकदेव॥ सकल साधु दादू सही। जो लागे हरिसेव॥ ११३॥ साधु कमल हरि बासना। संत भवँर सँग आइ॥ दादू परिमल ले चले। मिले राम को जाइ ॥ ११४॥ सहजइ मेला होइगा। हम तुम्ह हरि के दास ॥ अंतरगति तब मिलि रहे। पुनि परगट परकास ॥ ११५॥

आतम माहै राम है। पूजा ता की होइ॥ सेवा बंदन आरती । साधु करहिँ सब कोइ॥ ११६॥ संत उताराहिँ आरती । तन मन मंगलचार ॥ बेरि बेरि वारहिँ नहीँ । तुम्द पर सिरजनहार ॥ ११७ ॥ मम सिर मोटे भाल। साधू का दरसन किया॥ कहा कर्राह जम काल। रामरसायन भरि पिया॥ ११८॥ एता अविगत आप तेँ। साधू को अधिकार॥ चौरासी लख जीव का। तन मन फेरि सँवार ॥ ११९ ॥ बिष का अम्रित करि लिया। पावक का पानी ॥ बाँका सूधा करि लिया। सो साधु बिरानी ॥ १२०॥ ऊरा पूरा करि लिया। खारा मीठा होइ॥ फूटा सारा करि लिया। साधु विवेकी सोई ॥ १२१ ॥ बंध्या मुक्ती करि लिया। उरझा सुरुझ समान॥ बैरी मीता करि छिया। दादू उत्तम ज्ञान ॥ १२२ ॥ झूटा साचा करि लिया। काचा कंचनसार॥ मेला निर्मल करि लिया। दादू ज्ञान बिचार॥ १२३॥ काया कर्म लगाइ करि। तीरथ घोवइ आइ॥ तीरथ माहै " कीजिये। सो कैसे करि जाइ॥ १२४ ॥ जहँ तिरिये तहँ डूबिये। मन में मैला होइ॥ जहँ छूटइ तहँ बाँधिये। कपट न सीझइ कोइ ॥ १२५॥ दाद जब लग जीइये। सुमिरन संगीत साध ॥ दाद् साधू राम विन। दुजा सब अपराध ॥ १२६॥

इति साधु को अंग संपूर्णम् ॥ १५ ॥

### ग्रय मध्य को ग्रंग।

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुद्वनः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ दो पछ रहता सहज सो । सुख दुख एक समान॥ मरइ न जीवइ सहज साँ। पूरा पद निरवान ॥ २ ॥ सहज रूप मन का भया। दोनें मिटे तरंग॥ ताता सीता सम भया। दादू एकइ अंग ॥ ३॥ सुख दुख मन मानइ नहीं। राम रँग राता॥ दाद् दूजा छाडि सब। प्रेमरस माता ॥ ४॥ मति मोटी उस साधु की । दोनाँ रहत समान ॥ दादू आपा मेरि करि। सेवा करइ सुजान ॥ ५ ॥ कुछ न कहावइ आप को। काहू संग न जाइ ॥ दादू निहपक्क होइ रहइ। साहिव सो " लव लाइ॥ ६॥ सुख दुख मन मानइ नहीँ। आपा पर सम भाइ। सो मन मन करि सेइये। सव पूरन छव छाइ॥ ७॥ ना हम छाडिहिँ ना गहिहिँ। ऐसा ज्ञान विचार॥ मध भाई सेवइ सदा । दादू मुक्ति दुआर ॥ ८॥ सहज सुन्य मन राखिये। इन्ह दोनों के माहि ॥ लेइ समाधि रस पीजिये। तहाँ काल भय नाहिँ॥ ९॥ आपा मेटेँ म्रित्तिका । आपा घरेँ अकास ॥ दादु जहाँ दोनाँ नहीं । मध्य निरंतर बास ॥ १० ॥ नहीं म्रितक नहीं जीवता। नहिं आवहिं नहिं जाहिं॥ नहिँ सूता नहिँ जागता। नहिं भूखा नहि खाहिँ॥ ११॥

दादू इस आकार तेँ। दूजा सूच्छम लोक॥ ताते अगे और है। तबहूँ हर छन सोक। १२॥ हद्द छाडि वेहद्द में । निरभय निरपछ होइ॥ लागि रहइ उस एक सोँ। जहाँ न दूजा कोइ॥ १३॥ दुजा अंतर होत है। जिनि आनइ मन माहि ॥ तहँ ले मन को राखिये। जहँ कुछ दूजा नाहिँ॥ १४॥ निराधार पर कीजिये। जहाँ न धरनि अकास ॥ दादूं निहचल मन रहइ। निर्गुन के बिस्वास ॥ १५॥ मन चित मनसा आतमा । सहज सुरति ता माहिँ॥ दाद पाँचो पूरि ले। घरती अंबर नाहिँ॥ १६॥ अधर्डी चाल कबीर की। आसा धी नहीँ जाइ॥ दाद् डाँकइ मिरिग ज्योँ। उलटि पडइ भू आइ॥ १७॥ दादू रहन कवीर की। कठिन विषम यह चाल॥ अधड एक सोँ मिळि रहा । जहाँ न झाँकइ काल ॥ १८॥ निराधार निज भगति करि । निराधार निजसार ॥ निराधार निज नावँ छे। निराधार निरकार ॥ १६॥ निराधार निज रामरस। साधू पीवनहार॥ निराधार निर्मल रहइ। दादू ज्ञान विचार॥ २०॥ निराधार मन राहे गया। आतम के स्रानंद।। दादु पीवइ रामरस । भेँ दे परमानंद ॥ २१ ॥ राम अकेला दूनहुँ विच्। शावइ जाइ न देइ॥ जहँ के तहँ ले राखिये। पारिख पहुँचे सेइ ॥ २२॥ चल दादू तहँ जाइये। मरइ न जीवइ कोइ॥ अवागमन भय को नहीं । सदा एक रस होइ ॥ २३ ॥ चल दादू तहँ जाइये। चंद सुरुज नहिँ जाइ॥ रात दिवस की गम नहीं। सहजहिं रहा समाइ॥ २४॥

चल दादू तहँ जाइये। मया मोह ते दूर॥ सुख दुख को ब्यापइ नहीँ। अविनासी घर पूर ॥ २५॥ चल दादू तहँ जाइये। जहँ चौरासी नाहिँ॥ काल माँच लागइ नहीं। मिलि रहिये ता माहि ॥ २६॥ एक देस हम देखिया। ऋतु नहिँ पलटइ कोइ॥ हम दादू उस देस के। सदा एक रस होई ॥ २७॥ एक देस हम देखिया। ऊजड बस्ती नाहिँ॥ हम दाद उस देस के। सहज रूप ता माहि ॥ २८॥ एक देस हम देखिया। नहिँ नियरे नहिँ दूर॥ हम दाद उस देस के। रहे निरंतर पूर। २६॥ एक देसं हम देखिया। जहुँ निस दिन नहिँ घाम॥ हम दादू उस देस के। निकट निरंजनराम ॥ ३०॥ बारह भासउ ऊपजइ। तहाँ किया परबेस ॥ दाद् सूखा ना पडइ। हम आये उस देस ॥ ३१॥ वेद कोरान का गम नहीँ। तहाँ किया परवेस ॥ तहँ कुछु अचरज देखिया। यह कुछु औरहि देस ॥ ३२ ॥ ना घर रहा न बन गया। ना कुछु किया कलेस ॥ दादू मनहीँ मन मिला। सतगुरु के उपदेस ॥ ३३॥ काहे दादू घर रहइ। काहे बनखँड जाइ॥ घर बन रहता राम है। ताही सोँ छव छाइ॥ ३४॥ जिन प्रानी कर जानिया। घर वन एक समान॥ घर माहैँ बन ज्योँ रहइ । सोई साधु सुज्ञान ॥ ३५ ॥ सब जग माहै "एकला। देह निरंतर बास ॥ दादू कारन राम के। घर बन माहिँ उदास ॥ ३६॥ घर बन माहैँ सुख नहीँ। सुख है साईँ पास ॥ दादू तासी मन मिला। इन ते भया उदास ॥ ३७॥

ना घर भला न बन भला। जहुँ नाहीँ निज नावँ॥ दादू उन में मन रहइ। भला न सोई ठावँ॥ ३८॥ बैरागी बन में रहै। घरवारी घर माहिँ॥ राम निराला रहि गया। दाद इन में नाहिं॥ ३६॥ दीन दुनी साधक करह । देखन दे दीदार ॥ तन मन को छिन छिन करहु। भिस्त दोजक भी द्वार॥ ४०॥ दादु जीवन मरन का। मुझ पछतावा नाहिँ॥ मुभ पछितावा पीय का। रहा न नैनहुँ माहिँ॥ ४१॥ सरग नरक संसय नहीं। जिवन मरन भय नाहिं॥ राम बिमुख जो दिन गये। सो सालइ मन माहिँ॥ ४२॥ सरग नरक सुख दुख तजे। जीवन मरन नसाइ॥ दादू लोभी राम का। को ब्रावहिँ को जाहिँ॥ ४३॥ हिंदू तुरुक न होइबा। साहिब सेँती काम॥ दरसन संग न जाइबा। निरपक कहिबा राम ॥ ४४ ॥ षट दरसन दोनाँ नहीँ। निरालंब निज बाट॥ दाद् पकर् आसरे। लाँघर श्रवघट घाट ॥ ४५॥ ना हम हिंदू होयँगे। ना हम मूसलमान॥ षट दरसन में हम नहीं। हम रदिहहिं रहिमान ॥ ४६॥ जोगी जंगम सेवडे। बोध सन्यासी सेष॥ षट दरसन सब राम विन । सबइ कपट के भेष ॥ ४७ ॥ दाद श्रल्लह राम का। दोनाँ पछ तेँ न्यारा॥ रहिता गुन आकार का। सो गुरू हमारा ॥ ४८॥ मेरा तेरा बावरे। मैं ते की तज बानि॥ जिन यह सब कुछु सिरजता। करताही को जानि॥ ४६॥ करनी हिंद तुरुक की। अपनी अपनी ठौर॥ दोनाँ विच मग साधु का। संतोँ का रह और ॥ ५०॥

दाद हिंदू तुरुक का। रोय पच्छ पथ बारि॥ संगति साची साधु की । साईँ को संमारि ॥ ५१ ॥ हिंदू लागे देवहरा। मुसलमान महजीति॥ हम लागे एक अलख सो"। सदा निरंतर प्रीति ॥५२॥ तहाँ न हिंदू देवहरा। नहीँ तुरुक महजीति॥ दाद् आपइ आप है। तहाँ नहीं रह रीति ॥ ५३॥ यह मसीति यह देवहरा। सतगुरु दिया दिखाइ॥ भीतर सेवा बंदगी। बाहर काहे जाइ॥ ५४॥ दोनों हाथों होइ रहे। मिलि रस पिया न जाइ॥ दादु आपा मेटि कर। दोने ँ रहे समाइ॥ ५५॥ भीत भयानक होइ रहे। देखा निरपक्क अंग ॥ दाद एकइ ले रहा। दूजा चढइ न रंग ॥ ५६॥ जानइ बुझइ साच दे। सब को देखइ धाइ॥ चाल नहीं संसार की। दादू गहा न जाइ॥ ५७॥ पछ काहू का ना मिलइ। निरपछ निरमल नावँ॥ साईँ सोँ सनमुख सदा। मुक्ता सब ही ठावँ॥ ५८॥ जब ते इम निरपछ भये। सवइ रिसाने लोक ॥ सतगुरु के परसाद तेँ। मेरे हरव न सोक ॥ ५६॥ निरपछ होइ के पछ गहइ। नरक पडइगा सोइ॥ निरपछ लागे नावँ सोँ। करता करइ सो होइ॥ ६०॥ पछ काहू का ना मिलइ। निहकामी है साधा एक भरोसे राम के। खेलइ खेल अगाध ॥ ६१॥ पकापछी संसार सव। निरपक्क विरला कोड।। सोई निरपछ होइगा। नावँ निरंजन होइ॥ द२॥ अपने अपने पंथ की। सब कोइ कहइ बढाइ॥ ता तेँ दादू एक सोँ। अंतरगति लव छाइ॥ ६३॥

दोनेाँ पच्छा दूर करि। निरपछ निरमस नावँ॥ आपा मेटह हरि भजह। ताकी मैं बाले जावँ॥ ६४॥ दारू तजि संसार सब। रहइ निराला होइ॥ थिवनासी के आसरे। काल न लागइ कोइ ॥ ६५ ॥ कलिजुग को कर करिमुहाँ। उठि उठि खागइ धाइ॥ बादू क्याँ कर छूटिये। कलिजुग वडी बलाइ॥ इइ॥ काला मुँह संसार का। नीले कीये पाँव॥ दाद तीनोँ त्याग दे। भावइ तीधर जाव॥ ६७॥ भावहीन जो पिरथिषी। दया विहीना देख ॥ भगति नहीं भगवंत की। तह कैसा परवेस ॥ ६८ ॥ जो बोलडँ तो चप कहिहाँ। चप तो कहिहाँ पुकार॥ दाद क्येाँ कर छटिये। ऐसा है संसार ॥ ६६ ॥ ना जानहिं ना चुप गही। मेटी अगिनि की झाल ॥ सदा सजीवन सुमिरिये। दादू बाँचइ काल ॥ ७० ॥ पंथ चलह ते प्रानियाँ। तेता कुल व्यवहार॥ निरपछ साधू सो सही। जिन्हके एक अधार॥ ७१॥ दाद पंथहिं पर गये। बप्रे बारह बाट ॥ इन्हके संग न जाइये। उत्तरा अबिगति घाट॥ ७२॥ जागे को आया कहैं। सूते को कहें जाइ॥ अवना जाना झूठ है। जहँ का तहाँ समार ॥ ७३ ॥

इति भेष को अंग संपूर्णम् ॥ १६ ॥

#### अथ सारधाही को अंग।

--:0:---

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ साधू तो गुन को गहइ। अवगुन तजइ विकार॥ मानसरोवर हंस ज्याँ। छाडि नीर गह सार॥२॥ हंसा ज्ञानी सो भला। अंतर राखइ एक ॥ बिष में अग्नित काढि ले। दादू बडा विवेक ॥ ३॥ पहिले न्यारा मन करइ। पीछे सहज सरीर॥ दाद हंस विचार सो । न्यारा कीया नीर ॥ ४॥ आपइ आप प्रकासिया। निर्मेल ज्ञान अनंत॥ कीर नीर न्यारा किया। दादू भज भगवंत ॥ ५॥ खीर नीर का संत जन। नावँ न वेडहिँ आइ॥ दाद साधू हंस बिन। मेल से मेलहिँ जाइ॥६॥ मन इंसा मोती चुँगइ। कंकर दीया डार॥ सतगुरु कहि समुभाइया। पाया भेद विचार॥ ७॥ दादु हंस मोती चुँगइ। मानसरोवर जाइ॥ बकुला छीक्रल वापुरा। चुनि चुनि मछरी खाइ॥ ८॥ दाद इंस मोती चुँगइ। मानसरोवर न्हाइ॥ फिरि फिरि बइठइ बापुरा। काक करंका जाइ॥ ६॥ दादू हंस परेखिये। उत्तम करनी चाल ॥ बकुला बैठइ ध्यान धरि। परतक कहिये काल॥ १०॥ उज्जल करनी हंस है। मैली करनी काग॥ मध्यम करनी छाडि सब। दादू उत्तम भाग ॥ ११ ॥

निरमल करनी साधु की। मैला सब संसार॥ मैला मध्यम होइ गया। निरमल सिरजनहार॥ १२॥ करनी ऊपर जात है। दुजा सोच निवार ॥ मैला मध्यम होइ गया। उज्जल ऊँच विचार॥ १३॥ उज्जल करनी राम है। दादु दुजा श्रंघ॥ का कहिये समझइ नहीं। चारो खोचन अंध ॥ १४॥ गउ वछडा का ज्ञान गहि। दुध रहइ लव लाइ॥ सिँग पुँक पग परहरइ। स्रस्तन लागइ घाइ॥ १५॥ काम गाय के दूध सोँ। हाड चाम सोँ नाहिँ॥ येहि विधि श्रम्रित पीजिये। साधू के मुख माहिँ॥ १६॥ काम धनी के नाम सो"। खोगत सेाँ कुछ नाहि"॥ लोगन सोँ मन ऊपजी। मन की मनहीँ माहिँ॥ १७॥ हिरदय जैसा होइगा। सो तैसा ले जाइ॥ दाद तुँ निरदोष रह । नावँ निरंतर गाइ॥ १८॥ साधु सबइ कर देखना। असत न दीखइ कोइ॥ जिन के हिरदय हरि नहीँ। तेहि तन टोटा होइ॥ १६॥ साधू संगति पाइये। इंद्र दूर विनसाइ॥ दादू वह हित बैठि कर। हुँढइ निकट न जाइ॥ २०॥ परम पदारथ पाइये। कंकर दीया डारि॥ दाद साचा सेाँ मिल्ह। कुडा काँच निवारि॥ २१॥ जीवन मुरी पाइये। मारिवा कौन विसाहिं॥ दादू अभ्रित छाडि करि। कौन हलाहब खाहिँ॥ २२॥ मानसरोबर पाइये। ज्ञीछल को छिटकाइ॥ दादू हंसा हरि मिखे। कागा गये बिलाइ॥ २३॥ जहँ विनकर तहँ निस नहीँ। निस तहँ दिनकर नाहिँ॥ दाद एकहि दूइ नहीं। साधुन के मत माहिँ॥ २४॥

पकाहि घोडा चढि चळइ। दुजा केतिक होइ॥ दोनों घोडा बइठता। पार न पहुँचा कोइ॥ २५॥

इति सारग्राही को अंग संपूर्णम् ॥ १७ ॥

Card Strangerton extensive or proper

#### अध विचार को ग्रंग।

--:0:---

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सब साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ जल में गगन मगन में जल है। पुनि वे गगन निरालम्॥ ब्रह्म जीव येहि विधि रहइ। ऐसा भेद विचारम्॥२॥ दरपन में मुख देखिये। पानी में प्रतिबिंब॥ ऐसे आतम राम हैं। दादू सब ही संग ॥ ३॥ दरपन माहै देखिये। अपना सुभइ झाप॥ दरपन बिन सुझइ नहीं। दादू पुनि रुप माप ॥ ४ ॥ जीये तेला तिलन मे"। जीये गंध फुलन्न॥ जीये मक्खन खीर में। जीये रूव रहन्न ॥ ५॥ जीये कव रहन्न मे"। जीये कह रगन्न॥ जीये जो रड सर माँ। ठंढड चंद्र बसन्न ॥ ६॥ जिन्ह यह दिल मंदर किया। दिल मंदिर मेँ सोइ॥ दिल माहै दिलदार है। और न दूजा कोइ॥ ७॥ मीत तुम्हारा तुम्ह कने । तुम्ह ही " लेड्ड पिकानि ॥ दादू दूर न देखिये। प्रतीविंब ज्योँ जानि॥ ८॥ लाल कमल जल ऊपजइ। क्योँ सो जुदा जल माहिँ॥ चंद हि तेँ निहेँ प्रीतडी। योँ जल सेतीँ नाहिँ॥ ९॥ दाद एक विचार सोँ। सब तेँ न्यारा होइ॥ माहै है पर मन नहीं। सहज निरंजन सोइ॥ १०॥ गुन निर्गुन मन मिलि रहा। क्यों बेगार होइ जाइ॥ जहँ मन नाहीँ सो नहीँ। जहँ मन चेतन आइ॥ ११॥

दाद सब ही व्याधि का। श्रीषधि एक विचार॥ समझे ते सुख पाइये। कोर कुछ कहर गवाँर॥ १२॥ एक निर्मन एक गुनमई। सब घट ये दो ज्ञान ॥ काया का माया मिलइ। ब्रातम ब्रह्म समान ॥ १३॥ कोवि अचारिन एक चरी। तबहुँ न सर भर होइ॥ आचारी सब जग भरा। बिचरी विरला कोइ॥ १४॥ घर में सुख श्रानंद है। तब सब ठाहर होइ॥ घट में सुख आनंद बिन। सुखी न देखा कोइ॥ १५॥ काया लोक अनंत सब। घट में भारी भीर !! जहाँ जाइ तहँ संग सब। द्रिया पयनी तीर ॥ १६॥ काया माया होइ रही। जोधा वह बिखवंत॥ दादू दूसर क्योँ तिरिहिं। काया लोक अनंत ॥ १७॥ मोटी माया तिज गये। सुच्छम लीन्हे जाइ॥ बादू को छूटइ नहीं। माया बडी बलाइ॥ १८॥ दाद सुच्छम माहिँ ले। तिन का कीजइ त्याग॥ सब तजि दाता राम सोँ। दादू यह बैराग ॥ १६ ॥ गुन अतीर सो दरसनी। आया घरइ उठाइ॥ दादू निर्भुन राम गहि। डोरी लागा जाइ॥ २०॥ अंड मुक्ति सब को करइ। प्रान मुक्ति नहिँ होइ॥ प्रान मुक्ति सतगुरु करइ। दादू बिरला कोइ॥ २१॥ छुधा तिला क्योँ भूछिये। सीत तपन क्योँ जाइ॥ क्यों सब छूटहिं देह गुन । सतगुरु कह समझाइ ॥ २२ ॥ माहै ते मन काढि कर। वे राखद्द निज ठीर॥ दाद् भूखे देहगुन। बिसरि जाइ सब और॥ २३॥ नावं मुलावर देह गुन । जीव दसा सब जार । दादु छाडइ नावँ को। तो फिरि लागइ आइ॥ २४॥

दादू दाता राम सोँ। दिन दिन अधिक सनेह॥ दिन दिन पीवइ रामरस । दिन दिन दरपन देह ॥ २५ ॥ दिन दिन भूजइ देहगुन। दिन दिन इंद्री नास॥ दिन दिन मन मनसा मरइ। दिन दिन होइ प्रकास ॥ २६॥ देह रहइ संसार में । जीव राम के पास ॥ दाद् कुछ ब्यापद्द नहीं । काल जाल दुख त्रास ॥ २७ ॥ काया की संगति तजह। बहुठा इरिपद माहिँ॥ दादु निरभय होइ रहइ। कोइ गुन ब्यापइ नाहिँ॥ २८॥ काया महिँ भय घना। सब गुन ब्यापइ आइ॥ दादृ निरभय घर किया। रहे नूर में जाइ॥ २६॥ खडग धार विष ना मरह। कोई गुन व्यापइ नाहिँ॥ राम रहइ त्योँ जन रहइ। काल जाल जल माहिँ॥ ३०॥ सह विचार सुख में रहइ। दादू वडा विवेक ॥ मन इंद्री पसरइ नहीं । अंतर राखइ एक ॥ ३१॥ मन इंद्री पसरइ नहीं । ब्रह्मिस एकइ ध्यान ॥ पर उपकारी प्रानियाँ। दादू उत्तम ज्ञान ॥ ३२ ॥ आपा ऊरझ उरझियाँ। दीखइ सब संसार॥ आपा सुरझे सुरक्षियाँ। यह गुरुज्ञान विचार॥ ३३॥ मैं नाहीँ तब नावँ का। फहा कहाचहिँ आप॥ साधो कहह विचार करि। मेटहु तन की ताप ॥ ३४॥ समझा तबही सुरिक्षयाँ। उत्तर समाना सोइ॥ कळु कहावर् जब बगा। तब लग समुझ न होर्॥ ३५॥ जब समझा तब सुरिझयाँ। गुरुमुख ज्ञान अलेख॥ उरुध कमल में आरसी। किरि कर आपा देख॥ ३६॥ प्रेम भगति दिन दिन बढइ। सोई ज्ञान बिचार॥ दाद् आतम सोधि करि। मथ करि काढा सार॥ ३७॥

जोहि वेरियाँ सव कुछ भया। सो कुछ करह विचार॥ काजी पंडित बाबरे। का लिखि वाँघे भार॥ ३८॥ जब मनही में मन मिला। तब पाया कुछ मेद ॥ दाद लेकर लाइये। का पाढि मारिये बेद ॥ ३९॥ पानी पावक अगिनि जल। जानइ नहीं अजान॥ आदि अंत बीचार करि। दाद जान सुजान ॥ ४०॥ सुख माहै दुख बहुत है। दुख माहै सुख होइ॥ दाद देखि विचारि करि। आदि अंत फल दोइ॥ ४१॥ मीठा खारा खार मिठ। जानहिँ नहीँ गवाँर॥ आदि अंत गुन देखि कर। दादु किया विचार॥ ४२॥ कोमल कठिन कठिन है कोमल। मुरुख मरम न बुझह॥ आदि मंत बीचार करि। दाद सब कुछ सुझइ॥ ४३॥ पहिले प्रान विचार करि। पीछहिँ पग दीजइ॥ आदि अंत गुन देखि कर। दाद कुछ कीजइ॥ ४४॥ पहिले प्रान बिचार करि । पीछिहिँ चलिये साथ ॥ आदि स्रंत गुन देखि कर। दादु घालहिँ हाथ॥ ४५॥ पहिले प्रान विचार करि। पीके कक कहिये॥ आदि अंत गुन देखि कर। दादु निज गहिये॥ ४६॥ पहिले प्रान विचार करि। पीछे आवह जाह॥ आदि अंत गुन देखि कर । दादू रहइ समाइ॥ ४७॥ जो मति पीछहि ऊपजइ। सो मति पहिली होइ॥ कबहुँ न होवह जिब दुखी। दाद सुखिया सोह॥ ४८॥ आदि अंत गरहन किया। माया ब्रह्म विचार॥ जहँ का तहवाँ छे घरा। दादू देत न बार ॥ ४६ ॥

इति बिचार को अंग संपूर्णम् ॥ १८॥

#### श्रय बिस्वास को श्रंग।

---:0:----

दाद नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्व साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ सहजइ सहजइ होइगा। जो कुछ राचिया राम॥ काहे को कलपहिँ मरहिँ। दुखी होत वेकाम ॥ २॥ साईँ किया सो होइ गया। जो कुछ करइ सो होइ॥ करता करइ सो होत है। काहे कलपइ कोइ॥३॥ जेत किया सो होइ गया। जो तूँ करइ सो होइ॥ करन करावन एक तूँ। दूजा नाहीँ कोइ॥ ४॥ सोई हमारा साइँयाँ। सब का पूरनहार॥ दादू जीवन मरन का। जाके हाथ विचार॥ ५॥ सरग भवन पाताल मधि। ग्रादि ग्रंत सब स्निष्ट॥ सिरज सबहिँ को देत है। सोई हमारा इष्ट ॥ ६॥ करनहार करता पुरुष। हम को कैसी चिंत॥ सब काह की करत है। सो दाद का मित ॥ ७ ॥ मनसा वाचा करमना। साहिव को बिस्वास॥ सेवक सिरजनहार का। करइ कौन की आस ॥ ८॥ सुमिर न आवइ जीव को। आन किया सब होइ॥ दाद् मारग मिहर का। विरता बुभइ कोइ॥९॥ उद्यम अवगुन को नहीं। जो करि जानइ कोइ॥ उद्यम में आनंद है। साई सेती होइ॥ १०॥ पूरनहारा पूर सो। जो चित रहती ठाम ॥ अंतर जेत उमंग सो। सकल निरंतर राम॥ ११॥

पुरा पूरक पास है। नाही दूर गवाँर ॥ सब जानत हैं बाबरे। देवइ को हुँसियार॥ १२॥ दादू चिता राम को। समरथ सब जानहिँ॥ दादू राम सँभारिये। चिंता जिन आनहिँ॥ १३॥ चिता कीये कुछ नहीं । चिता जीव को खाइ॥ होना था सो होइ रहा। जाना है सो जाइ॥ १४॥ ंजिन्ह पहुँचाया प्रान को । उदर उरुश्रमुख<sup>्</sup>खीर ॥ जठर अगिनि में राखिया। कोमल कया सरीर ॥ १५ ॥ समरथ संगी संग है। विकट घाँट घट भीर ॥ साईँ सोँ है गहगही। जिन भूलइ मन वीर॥ १६॥ गोबिँद के गुन चेत करि। नैन वैन पग सील॥ जिन मुख दीया कान कर । प्राननाथ जगदील ॥ १७ ॥ तन मन सवज सँमारि सब। राखइ विस्वा वीस ॥ साहिब को सुभिरइ नहीं । दादू भा निहदीस ॥ १८ ॥ सो साहिव जिनि बीसरइ। जिन्ह घट दीया जीव॥ गरभवास में राखिया। पालइ पोषइ पीव ॥ १६॥ राज काज किल में खडा। देवह हाथहुँ हाथ॥ पूरा पूरक पास है। सदा हमारे साथ ॥ २०॥ हिरदय राम सँभारि ले। मन राखइ बिस्वास ॥ दादू समरथ साइँयाँ। सब की पुरवइ आस ॥ २१ ॥ दादू साई सर्वाह को। सेवक होइ सुख देइ॥ थाप मृद्ध मित जीव का । तबहुँ नावँ नहिँ लेइ ॥ २२ ॥ सिरजनहारा सवन का। ऐसा है समरत्थ ॥ साईँ सेवक होइ रहा । सकल पमारइ हत्थ ॥ २३ ॥ धन धन माहिब तूँ बडा। कौन अनूपम रीत ॥ सकत लोक सिर साइँयाँ। होइ कर रहा अतीत॥ २४॥ हुउँ बलिहारी सुरत की। सब की करइ सँभाल॥ कीरी कुंजर पलक मेँ। करता है प्रतिपाल ॥ २५॥ छाजन भोजन सहज में । साई देह सो लेह ॥ ता तेँ अधिक न भौर कुछ। सो तूँ काह करेइ॥ २६॥ दाद हुका सहज का। संतोषी जन खाइ॥ मिरतक भोजन गुरुमुखी । काहे कलपइ जाइ ॥ २७ ॥ दाद भाँडा देह का। तेता सहज विचार॥ जेता हरि विच अंतरा। तेता सवइ निवार॥ २८॥ दाद जल दल राम का । हम लेविह परसाद ॥ संसारी समुझइ नहीं। अबिगत भाव अगाध ॥ २९ ॥ परमेस्वर के भाव का। एक कनहुँ को खाइ॥ दाद जेता पाप था। भरम करम सब जाइ॥ ३०॥ कौन पकावइ को पीसइ। जह तह सीधा ही दीसह ॥ ३१॥ जो कुछ खुसी खुदाइ की। होवइगा पइ सोइ॥ पचि पचि कोई जिन मरइ । सुनि लीजह सब लोइ॥ ३२॥ छूटी खुदाई कहीँ को नाहीँ। फिरिहहिँ पृथिबी सारी॥ दुजी दहिन दूर करि बोरइ। साधू सबद विचारी ॥ ३३ ॥ बिना राम कहाँ को नाहीँ। फिरिहह देस बिदेसा॥ दुजी दहनि दूर करि बोरइ। सुनि यह साधुसँदेसा ॥ ३४ ॥ सदक सबूरी साच गहि। सेवत राखि अकीन॥ साहिब साँ दिल लाइ रह। मुरदा होइ मसकीन ॥ ३५ ॥ अनबंधा दुक खात है। भरमहिँ लागा मन्न॥ नावँ निरंजन लेत हैं। निरमल साधू जन्न ॥ ३६ ॥ अनवंशा आगे पड़ । पीके लंह उठाइ॥ दादू के सिर दोष यह। जो कुछ रामरजाइ॥ ३७॥ श्चनवंधा आगे पडर । फिरा विचार रुखार ॥

दादु फिरइ न तोरता। तरवर ताकि न जाइ ॥ ३८॥ मीठे का मीठा लगइ। भावइ बिष भरि देइ॥ दाद कड़वा ना कहइ। अभ्रित कार किर लेइ॥ ३६॥ बिपति भली हारे नावँ से । कया कसीटी दुःख॥ राम बिना किस काम का । दादू संपति सुक्ख ॥ ४० ॥ दादू बर विस्वास बिन। जियरा डावाँडों ख॥ निकट निधी दुख पाइये। चिंतामनी अमोल ॥ ४१ ॥ विन विस्वासी जीयरा। चंचल गाही ँठौर॥ निहचय निहचल ना रहइ। कळू और की भौर ॥४२॥ होना था सो होइ गया। जिन बाँछे सुख दुःख॥ सुख माँगे दुख पाइया। पिय न विसारी मुक्ख ॥ ४३ ॥ होना रहा सो होइ गया। सरग न पहुँची धाइ॥ नरकह ते इम ना उरी। हुआ सो होइगा आइ॥ ४४॥ होना था सो होइ गया। जो कुछ कीया पीव॥ पल बरधइ नहिँ कन घटइ। ऐसा जाना जीव ॥ ४५ ॥ होना था सी होइ गया। और न होवइ आइ॥ हेना था सो छेइ रहा। और न छीया जाइ॥ ४६॥ जो विरचा सो होइगा। काहे को सिर लेइ ॥ साहिव ऊपर राखिये। देखि तमासा येद् ॥ ४७॥ जो जानहुँ त्याँ राखिये। तुम्ह सिर डारी राइ ॥ दुजा को देखहु नहीं । दादू अनत न जाइ॥ ४८॥ जो तुम्ह भावइ सो खुसी। इम राजी उस बात॥ दाद के दिल सहक सो। भावइ दिन की रात॥॥४९ करनहार जो कुछ किया। सो तो बुरा न होइ॥ सोई सेवक संत जन। रहिबा रामरजोइ॥ ५०॥ करनहार जो कुछ किया। सोड निहल्ल मह लाई "

जो तूँ चतुर सुजान है। तो याही परवानि ॥ ५१ ॥ दादू करता हम नहीँ। करता और इको ह ॥ करता है सो कर इगा। तूँ जिनि करता हो ह ॥ ५२ ॥ कासी तिज मग्गह गया। किवर भरोसे राम ॥ सो देही साईँ मिला। दादू पूरे काम ॥ ५३ ॥ दादू रोजी राम है। राजक रजक हमार ॥ दादू उस परसाद साँ। पोषा सब परिवार ॥ ५४ ॥ पंच सँतोषा एक साँ। मन मतवाला माहिँ॥ दादू भागी भूख सब। दूजा भाव ह नाहिँ॥ ५४ ॥ साहिब मेरा कापडा। साहिब मेरा खान ॥ सो साहिब सिरताज है। साहिब पिंड परान ॥ ५६ ॥ साईँ सत संतोष दे। माय भगित विस्वास ॥ सदक सबूरी साच दे। माँगह दादूदास ॥ ५७ ॥

इति बिचार को अंग संपूर्णम् ॥ २० ॥

-:0:---

#### अथ पीय पिछानन को ऋंग।

-----

दादू नमें। निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥
बंदनं सर्व साध्रवा। परनामं पारंगतः ॥ १ ॥
सारहुँ के सिर देखिये। उस पर कोई नाहिँ ॥
दादू ज्ञान विचार कर । सो राखा मन माहिँ ॥ २ ॥
सव लालहु सिर लाल हैं। सव खूबहुँ सिर खूव ॥
सव पाकहुँ सिर पाक हैं। दादू का महबूव ॥ ३ ॥
परब्रह्म परात्परं । सो मम देव निरंजनं ॥
निराकारं निर्मलं । तस्य दादू बंदनं ॥ ४ ॥
पक तत्त ता ऊपर इतनी । तीन लोक ब्रह्मंडा ॥
धरती गगन पवन भरु पानी । सप्त द्वीप नव खंडा ॥ ५ ॥
चंद स्रुज चौरासी लख दिन । रचि ले सप्त समंदा ॥
सवा लाख मेरुगिरि परवत अठारह भारत । तीरथ ब्रत ताहू पर मंड

जिन्ह पती कर धरी। थंभ विन राखी॥
सो हम के क्याँ वीसरह। संत जन साखी॥ ७॥
प्रान पिंड हम को दिया। अंतर सेवह ताहि॥
जो आवह अउसान सिर। सोई नावँ सवाहि॥ ८॥
जिन्ह मुक्त को पैदा किया। मेरा साहिब सोह॥
मैं वंदा उस राम का। जिन्ह सिरजा सब कोइ॥ ६॥
जो था कंत कवीर का। सोई बर विरहहुँ॥
मनसा बाचा करमना। मैं और न करिहहुँ॥ १०॥
सब का साहिब एक है। जा के परगट नावँ॥
दादु साई सोधि छ। ताकी मैं विल्जावँ॥ ११॥

साचा साई "सोधि कर। साचा राखी भाव॥ दादू साचा नावँ छे। साचे मारग आव॥ १२॥ साचा सतगुरु सोधि है। साचे हीजे साध॥ साचा साहिब सोधि कर। दादु भगति अगाध ॥ १३॥ जा में मरइ सो जीव है। रमता राम न होइ॥ जनम मरन तेँ रहित है। मेरा साहिब सोइ॥ १४॥ उठीहँ न बइठीहँ एक रस । जागिहँ सोवहिँ नाहिँ॥ मरहिँ न जीवहिँ जगतगुरु। उपजि खपहिँ उस माहिँ ॥१५॥ ना वह जामहिँ ना मरीहैँ। ना आविहैँ प्रभवास॥ दाद् अउधे मुख नहीं। नरककुंड दस मास ॥ १६॥ कित्रिम नहीं सो ब्रह्म है। घटइ बढद नहिँ जाइ॥ पूरन निह्चल एक रस। जगत न नाचइ थाइ॥ १७॥ उपजइ बिनसइ गुन धरइ। यह माया का रूप॥ दाद देखत थिर नहीँ। छन छाहीँ छन घूप॥ १८॥ जो नाहीँ सी उपज है। सो तो उपजइ नाहिँ॥ अलख आदि आनादि है। उपजइ माया माहिँ॥ १६॥ जो यह करता जीव था। संपुट क्यों आया॥ करमइँ के बिस क्योँ भया। क्योँ आप बँधाया॥ वयाँ सब जोनि जगत्त में । घरबार नैचाया ॥ क्योँ यह करता जीव होइ। पर हाथ विकाया ॥ २०॥ दाद कित्रिम काल बस । सो बंधा गुन माहिँ॥ उपजइ बिनसइ देखता। सो यह करता नाहिँ ॥ २१॥ जाती नूर अलाहिदा। सिएफाती अरवाह॥ सिपुफाती सिजदा करइ। जाती वे परवाह॥ २२॥ खंड खंड जिन्ह ना भया। एक रस एकइ नूर॥ ज्योँ था त्ये। ही तेज है। जोति रही भरपूर ॥ २३ ॥

तिर संध नूर सपार है। तेज पुंज सब माहिँ॥ दाद जोति अनंत है। आगा पीछा नाहिँ॥ २४॥ वार पार नहिँ नूर का। दादू तेज अनंत॥ कीमत नहिं करतार की। ऐसा है भगवंत ॥२५॥ परम तेज परकास है। परम सो नूर निवास॥ परम जोति आनंद है। हंसा दाद्दास ॥ २६ ॥ वरम तेज परात्परं । परम जोति परमेश्वरम् ॥ स्वयं ब्रह्म सदैव सदा। दादु अविचल ग्रस्थिरम् ॥ २७॥ भ्रविनासी सो सत्य है। उपजइ विनसइ नाहिँ॥ जेता कहिये काल मुख। सो साहिब किस माहि॥ २८ 🛭 साईँ मेरा सत्य है। नीरंजन निरकार॥ दाद् विनसइ देवता। झठा सब आकार ॥ २६ ॥ रामरटन छाडइ नहीं। हरि ले लागा जाइ॥ सो बीचिहि अटकइ नहीँ। कला कोटि दिखलाइ॥ ३०॥ सो घर ही अदकइ नहीं। जहाँ राम तहँ जाइ॥ दादू पावइ परम सुख। बेलसइ बस्तु अघाइ॥ ३१॥ उर ही में उरझे घने। मूर्ये गल दे पास ॥ ऐन अंग जह आप था। तहाँ गये निज दास ॥ ३२ ॥ सेवा का सुख प्रेमरस । सेज सोहागिन देह ॥ दादु बाह है दास को। कहँ दूजा सब लेहु॥ ३३॥ परपुरुषा सब परहरइ। सुंदर देखइ जागि॥ अपना पीय पिछान करि। दादू रहिये लागि॥ ३४॥ आनहु पुरुषहुँ वह नहीँ। परमपुरुष भरतार॥ हउँ अवला समुझहुँ नहीँ । तूँ जानइ करतार ॥ ३५ ॥ लोहा माटी मिलि गया। दिन दिन काई खाइ॥ दादु पारस राम बिन। कतहूँ गया बिलाइ॥ ३६॥

लोहा पारस परस किर। पलटइ अपना अंग॥
दादू कंचन होइ रहइ। अपने साई संग॥ ३८॥
जेहि परसे पलटइ नरा। सोई निज कर लेइ॥
लोहा कंचन होइ गया। पारस का गुन येइ॥ ३६॥
आपा नाही वल मिटइ। त्रिविध तिमिर नहि होइ॥
दादू यह गुन ब्रह्म का। सुन्न समाना सोइ॥ ४०॥
माया का गुन बल करइ। आपा उपजइ आइ॥
राजस तामस सातकी। मन चंचल होइ जाइ॥ ४१॥
दह दिसि फिरइ सो मन्न है। आवहि जाहि सो मन्न॥
राखनहारा प्रान है। देखनहारा ब्रन्न॥ ४२॥

इति पीव पिछानन को अंग संपूर्णम् ॥ २१ ॥

# त्र्यथ समरयाई को अंग।

दाद् नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बदनं सर्व साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १॥ करता करत निमेष में। कीरी कुंजर होइ॥ कुंजर ते कीरी करइ। मेटि सकइ नहिं कोइ॥२॥ करता करइ निमेष में। राई मेरु समान ॥ मेरू को राई करइ। को मेटइ फ़ुरमान ॥ ३॥ करता करत निमेष में। जल माहै थल थाप॥ थल महिँ जलहर करह। ऐसा समरथ आप॥ ४॥ करता करत निमेष में। खाली भरइ भँडार॥ भरिया गृहि खाली करइ। ऐसा सिरजनहार ॥ ५ ॥ धरती को अंवर करइ। अंवर धरती होइ॥ निसि अधिआरा दिन करइ। दिन को रजनी सोइ॥६॥ मिरतक काढि मसान तेँ। कह कौन चलावइ॥ अबिगत गति निहुँ जानिये। जग आनि देखावर ॥ ७॥ गुप्ता गुन परगट करइ। परगट गुप्त समाइ॥ पलक माहि भानइ घनहि। ता की लखी न जाइ॥ ८॥ सोइ सही साबित हुआ। जा मस्तक कर देइ॥ गरिब नेवाजइ देखते। हरि अपना करि लेड ॥ ६॥ सबद्दी मारग साइँयाँ। आगे एक मुकाम ॥ सोई सनमुख कर लिया। जाही सेती काम ॥ १०॥ मीरा मुझ सोँ मेहर करि। सिर पर दीया हाथ ॥ दादू कलिजुग का करइ। साईँ मेरे साथ ॥ ११ ॥

समरथ सब बिधि साइँयाँ। ता की मैं बिल जावँ॥ श्रंतर एक जो सो वसइ। और चित्त ना लावँ॥ १२॥ दादृ मारग मेहर का। सुन्ती सहज सो जाइ॥ भवसागर तेँ काढि कर। अपने लिये बोलाइ ॥ १३॥ दादु जो हम चितवहिँ। कल्लू न होवइ आइ॥ सोई करता सत्त है। कुछ अउरइ कर जाइ॥१४॥ एक हु लेइ बोलाइ करि। एक हु देइ पठाइ॥ दादू अद्भृत साहिवी। क्योँ ही लखी न जाइ॥ १५॥ ज्योँ राखाहिँ त्योँ रहहिँगे। अपने बल नाहिँ॥ सबइ तुम्हारे हाथ है। भागि कहँ जाहिँ॥ १६॥ डोरी हरि के हाथ है। गल माहेँ मेरइ॥ बाजीगर्की बाँदरी। भावइ तहँ फेरइ॥ १७॥ ज्योँ राख इत्योँ रहिहँगे। मेरा का सारा॥ हुकुमी सेवक राम का। बंदा बेचारा ॥ १८ ॥ साहिब राखइ तो रहुइ। काया माहै जीव॥ हुकुमी बंदा उठि चलइ। जबहि बोलावइ पीव ॥ १९.॥ खंड खंड परकास है। जहाँ तहाँ भरपूर दादू करता कर रहा। अनहद बाजइ तूर ॥ २० ॥ दाद् दाद् कहत है। आपइ सब घट माहिँ॥ अपनी रुचि आपइ कहइ। दादू तेँ कुछ नाहिँ॥ २१॥ हम तेँ हुआ न होइगा। ना हम करने जोग॥ ज्यों हिर भावद त्यों करह। दादु कहिह सब लोग ॥ २२ ॥ दादू दूजा क्योँ कहइ। सिर पर साहिब एक ॥ सो हमको क्योँ बीसरइ। जो जुग जाहिँ अनेक ॥ २३ ॥ आप अकेला सब करइ। अउरों के सिर देइ॥ दादू सोभा दास की। अपना नावँ न लेइ॥ २४॥

माप अकेला सब करइ। घट में लहर उठाइ॥ दाद सिर दे जीव के। यो न्यारा होइ जाइ॥ २५॥ ज्यों यह समझइ त्यों कहहू। यह जीव अज्ञानी॥ जेती बाबा तेँ कही। इन्ह एक न मानी ॥ २६॥ परचा माँगहिँ लोग सब। हमको कुछ देखलाइ॥ ममरथ मेरा साईँ आँ। समझइ त्याँ समझाइ ॥ २७॥ दादू तन मन लाइ करि। सेवा इड कर लेइ॥ पेसा समरथ राम है। जो माँगइ सो देइ ॥ २८ ॥ समरथ से समझावहीं। कर अनकरता होइ॥ घट घट ब्यापक पूरि सव। रहइ निरंतर सोइ॥ २६॥ रहइ निआरा सब करइ। काह लिप्त न होइ॥ म्रादि अंत भानइ घने । ऐसा समरथ सोइ॥ ३०॥ सुर मनहीँ सब कुछ करइ। योँ किल घरा बनाइ॥ कीतुकहारा होइ गया। सब कुछ होता जाइ ॥ ३१ ॥ लुकइ छिपइ नहिँ सब करइ। गुन नहिँ ब्यापइ कोइ॥ दादू निह्चल एक रस। सहजहिँ सब कुछ होइ॥ ३२॥ बिन गुन ब्यापइ सब किया। समरथ म्रापहिँ आप॥ निराकार न्यारा रहइ। दादु पुन्य न पाप ॥ ३३ ॥ समता के घरि सहज में। दादू दुविधा नाहि॥ साईँ समरथ सब किया। समुझि देखि मन माहिँ॥ ३४। पैदा कीया घाट घाडि। आपइ आप उपाइ॥ हिकमत भउ कारीगरी। दादू लखी न जाइ॥ ३५॥ जंत्र बजाया साज करि। कारीगर करतार॥ पाँचहुँ का रस नाद है। दादू बोलनहार॥ ३६॥ पाँच अपना सबद सोँ। सबद पाँच सोँ होइ॥ साईँ मेरा सब किया । बूझइ बिरला कोइ ॥ ३७ ॥

है तो रती नहिँ तो नहीँ। सबकुछ उतपति होइ॥

हुकुमी हाजिर सब किया। बूझइ विरत्ना कोइ॥ ३८॥

नहीँ तहाँ तेँ सब किया। म्रापइ आप उपाइ॥

निज तन न्यारा ना किया। दुजा आवइ जाइ॥ ३६॥

नहीँ तहाँ तेँ सब किया। फिरि नाहीँ होइ जाइ॥

हादू नाहीँ होइ रह। साहिब सोँ छव छाइ॥ ४०॥

माछिक खेलइ खेिछ कर। बूझइ विरठा कोइ॥

छे कर सुखिया ना भया। दे कर सुखिया होइ॥ ४१॥

देने को सब भूख है। लेने को कुछ नाहिँ॥

साईँ मेरा सब किया। समुझि देखि मन माहिँ॥ ४२॥

जो साहिब सिरजा नहीँ। सापद क्योँ कर होइ॥

जो आपइ हाँ ऊपजइ। मिर किर जीवइ कोइ॥ ४३॥

करम फिरावहिँ जीव को। करमहुँ को करतार॥

करता को कोई नहीँ। दादू फेरनहार॥ ४४॥

इति समरथाई को अंग संपूर्णम् ॥ २३ ॥

## ग्रय सबद को अंग।

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ वंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ सबद्दि बंधा सब रहि । सबदे ही सब जाइ॥ सबदे ही सब ऊपजइ। सबदइ सबइ समाइ॥२॥ सबदे ही सच पाइये। सबदे ही संतोष॥ सबदे ही अस्थिर भया। सबदे हि भागा सोक ॥३॥ सबदे ही सूच्छिम भया। सबदह सहज समान॥ सबदे ही निरगुन मिलइ। सबदे हि निरमल ज्ञान॥ ४॥ सबदे ही मुकता भया। सबदइ समझइ पान॥ सबदे ही सुझइ सबइ। सबदइ सुरझइ जान॥५॥ ओं कारा तेँ ऊपजइ। अरस परस संजोग॥ अंकुर बीज दोड पाप पुन । येहि बिश्वि जोगऽरु भोग ॥६॥ ओंकारहि तेँ ऊपजइ। विनसइ बहुत विकार। भाव भगति ले थिर रहइ। दाद आतम सार ॥ ७॥ पहिले कीया आप तेँ। उतपत्ती आंकार॥ भांकारिं तेँ अपजइ। पंच तत्त आकार॥ ८॥ पाँच तत्त ते घट भया। बहु विधि सब विस्तार॥ दाद् घट तेँ ऊपजइ। मैं तेँ वरन विचार ॥ ६॥ एक सबद सब कुछ किया। वैसा समरथ सोड ॥ आगे पीछे तो करइ। जो बल हीना होइ॥ १०॥ नीरंजन निरकार है। ग्रांकारइ आकार॥

दाद सब रँग रूप सब। सव विभिन्न सब बिस्तार ॥ ११ ॥

आदि सबद भांकार है। बोलइ सब घट माहिँ॥ दाद माया बिस्तरी। परम तत्त यह नाहिँ॥ १२॥ एक सवद साँ ऊनवइ। बरसन लागइ आइ॥ एक सबद साँ बीखरइ। आप आप को जाइ॥ १३॥ साधू सबद साँ मिलि रहइ। मन राखइ विलगाइ॥ साधु सबद बिन क्याँ रहुइ। तब ही बीखरि जाइ॥ १४॥ सबद जरइ सो मि। छ रहइ। एक रस पूरा॥ कायर भागइ जीव लेइ। पग माँडइ सुरा ॥ १५ ॥ सबद् बिचारइ करनी करइ। रामनाम निज हिरदय धरइ॥ काया माहेँ सोधइ सार। दाद कहाहेँ लहहिँ सो पार ॥१६॥ काहे कौडी खरचिये। जा पर सीझइ काम॥ सवदृ कारज सिध भया। सुर मन दीजइ राम॥ १७॥ सबद्वान गुरु साधु के। दूर दिसंतर जाइ॥ जोहि लागे सो ऊबरे। सूते लिये जगाइ॥ १८॥ राम रिश्चइ रस मोले कर। साधू सबद सुनाइ॥ जानहुँ कर दीपक दिया। भरमत मर सब जाइ॥ १६॥ दाद बानी प्रेम की। कमल विकासे होइ॥ साधु सबद माता कहर। सबदहु मोहा मोर ॥ २०॥ हरि मुख बानी साधु की। सोइ पड़ी मेरे सीस॥ छूटइ माया मोह तेँ । प्रेमभजन जगदीस ॥ २१ ॥ दाद मुख की राम है। सबद कहहिँ गुरुज्ञान॥ तिन्ह सबदहुँ मन मोहिया। उनमन बागा ध्यान ॥ २२ ॥ दादु बानी ब्रह्म की । अनभय घट परकास ॥ राम अकेला रहि गया। सबद निरंजन पास ॥ २३॥ सवदह माहै "रामधन। जो कोइ लेइ विचारि॥ दादृ इस संसार में। कबहुँ न आवइ हारि॥ २४॥

राम रसायन भिर भरा। साधुन्ह सबद मँझार॥
परिक्रो पीवइ प्रीति सोँ। समझ सबद विचार॥ २५॥
सबद सरोबर जल भरा। हरिजल निर्मेल नीर॥
दादू पीवइ प्रीति सोँ। तिन्ह के अखिल सरीर॥ २६॥
सबदहु माहै रामरस। साधु भरिह दिया॥
आदि अंत सब संत मिलि। यो दादू पिया॥ २७॥
प्रानी माहै राखिये। कनक कलंक न जाइ॥
दादू साचा सबद दे। ताहि अगिनि मे बाहि॥ २८॥
कारज को सीऋइ नहीं। मीठा बोलहिँ बीर॥
दादू साचे सबद बिन। कटइ न तन की पीर॥ २६॥
गुन तिज निर्गुन बोलिये। तेता बोल अबोल॥
गुन गहि आपा बोलिये। तेता कहिये बोल ॥ ३०॥
साचा सबद कवीर का। मीठा लागे मोहिँ॥
दादू सुनता परमसुख। केता आनंद होहिँ॥ ३१॥

इति साधु को अंग संपूर्णम् ।

#### श्रय जीवित म्रितक को श्रंग।

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदवतः ॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ धरती तत्त अकास का। चंद सुरुज का लेह। दादू पानी पवन का। रामनाम कहि देइ॥ २॥ द। दूधरती होइ रहइ। त्यागि कपट अहँकार॥ साइँ कारन सिर सहइ। परतछ सिरजनहार॥३॥ जीवन माटी मिलि रहइ। साईँ सनमुख होइ॥ दाद पहिले मरि रहइ। पीछे तो सब कोइ॥ ४॥ आपा गरव गुमान तजि । मद मच्छर अहँकार ॥ गहइ गरीवी बंदगी। सेवा सिरजनहार ॥ ५॥ मद मच्छर आपा नहीं। कैसा गरव गुमान ॥ सपनेही समभइ नहीँ। दादू का अभिमान ॥ ६॥ झूठा गरब गुमान तजि । तजि झापा अभिमान॥ दादू दीन गरीब होइ। पाया पद निर्वान ॥ ७ ॥ भाव भगति दीनता अंग । प्रेम प्रीति सदा तेहि संग ॥८॥ सिदंक सबूरी साच गहि। सेवत राख यकीन॥ साहिब सो दिल लाइ रह। मुरदा होइ मसकीन॥ ६॥ साहिब को सिजदा किया। सिर को धरा उतारि॥ योँ दाद जीवत मरहिँ। हिरस हवा को मारि॥१०॥ राव रंक सब मरहिँगे। जीवहिँगे ना कोइ॥ सोई कहिये जीवता। जो मर जीवा होइ॥ ११॥ मेरा बैरी मैं मुवा । मुझे न मारइ कोइ ॥ मैं ही मुझ को मारता। मैं मर जीवा होइ॥ १२॥

दादु आपा जब लगा। तब लग दूजा होइ॥ यह आपा जब मिटि गया। दुजा नाहीँ कोइ॥ १३॥ बैरी मारे मिर गये। चित ते विसरहि नाहि ॥ दाद आजह साल है। समुभ देखि मन माहिँ॥ १४॥ तौ तूँ पावइ पीव को । जीवन मिरतक होइ॥ आप गवाँये पिव मिलइ। जानत है सब कोइ॥ १५॥ तौ तूँ पावइ पीच को । आपा कछू न जान ॥ आपा जिन्ह ते उपजई। सोई सहज पिछान ॥ १६॥ दादू पावइ पीव को । मैं अपना सब खोइ॥ मैं मेरा सहजहिं गया। निरमल दरसन होइ॥ १७॥ मैं ही मेरं पीठ सिर। मार्ये ता के भार॥ दाद गुरुपरसाद साँ। सिर तेँ घरा उतार ॥ १८॥ मेरे आगे मैं खडा। ता ते रहा छकाइ॥ दाद परगट पीव है। जो यह आपा जाइ ॥ १६॥ जीवत मिरतक होइ कर । मारग माहै अाव॥ पहिले सीस उतारि कर। पीछे धरिये पाव ॥ २०॥ दाद मारग साधु का। खरा दुहेला जान॥ जीवत मिरतक होइ चलिहैं। रामनाम नीसान ॥ २१॥ दाद्र मारग कठिन है। जीवत चलइ न कोइ॥ सोई चिछिहैँ बापुरा। जीवत मिरतक होई॥ २२॥ मिरतक होवहिँ सो चलहिँ। नीरंजन की बाट॥ दादू पावहिँ पीव को । लाँघिहिँ मउघट घाट ॥ २३ ॥ मिरतक तब ही जानिये। जब गुन इंद्री नाहिँ॥ मन का आपा मिंदि गया। ब्रह्म समाना माहिँ॥ २४ ॥ जीवत ही मरि जाइये। मित्यु माहै मिलि जाइ। साईँ का सँग छाडि कर। कौन सहइ दुख आइ॥ २५॥

कमि यह आपा जायगा। कमि यह बिसरइ और॥ कभि यह सुखिया होयगा। कभि यह पावइ ठौर ॥ २६ ॥ आपा कहाँ देखाइये। जां कुछ आपा होइ॥ यह तो जाता देखिये। रहता चीन्हह सोइ॥ २७॥ दाद आप छिपाइये। जहाँ न देखह कोइ॥ पिय को भेख देखाइयं। त्याँ त्याँ स्रानंद होइ॥ २८॥ अंतरगति आपा नहीँ । मुख सेाँ मैँ तेँ होइ॥ दाद दोख न दीजिये। याँ मिलि खेलह दोह ॥ २६॥ एकइ दला अनन्य की। दुजी दसा न जाइ॥ आपा भूळइ आन सब। एकइ रहइ समाइ॥ ३०॥ जे जन आपा मेटि कर। रहे राम लव लाइ॥ दाद सबही देखता। साहिब से मिल जाइ॥ ३१॥ गरिब गरीबी गहि रहा। मसकीना मसकीन॥ दादु आपा मेटि कर। होइ गया लवलीन ॥ ३२॥ मैं है मेरा जब लगे। तब लग विलसइ खाइ॥ मैं नाहीं मेरी मिटइ। दादू निकट न जाइ॥ ३३॥ मना मनी सब ले रहे। मनी न मेटी जाइ॥ मना मनी जब मिटि गई। तबही मिलइ खुदाइ ॥ ३४ ॥ दाद में में जारि दे। मेरे लागइ आग॥ मैं मैं अपना दूर कर। साहिब के सँग लाग॥ ३५॥ दादू खोई आपनी। छज्जा कुल की कार॥ मान बडाई पति गई। सनमुख सिरजनहार ॥ ३६॥ में नाहीं तब एक है। में आई तब दोइ॥ मैं ते परदा मिटि गया। ज्या या त्या ही हो ह ॥ ३७॥ नूर सरीखा करि लिया। बंदन का बंदा॥ दाद दुजा कोइ नहीं । मुझ सरीखा गंदा ॥ ३८॥

दादू आपा जब लगा। तब लग दूजा होइ॥ यह आपा जब मिटि गया। दूजा नाहीँ कोड ॥ १३॥ बैरी मारे मरि गये। चित ते बिसरहि नाहि ॥ दाद् आअहु साल है। समुभ देखि मन माहिँ॥ १४॥ ती तूँ पावइ पीव को । जीवन मिरतक होइ॥ आप गवाँये पिव मिलइ। जानत है सब कोइ॥ १५॥ तौ तूँ पावइ पीच को। आपा कछू न जान। थापा जिन्ह ते उपजई। सोई सहज पिछान ॥ १६॥ दादू पावइ पीव को । मैं अपना सब खोइ॥ मैं मेरा सहजहिँ गया। निरमल दरसन होइ॥ १७॥ मैं ही मेर पीठ सिर। मार्ये ता के भार॥ दाद् गुरुपरसाद सेाँ। सिर तेँ घरा उतार ॥ १८॥ मेरे आगे में बडा। ता ते रहा छकाइ॥ दादु परगट पीव है। जो यह ग्रापा जाइ ॥ १६॥ जीवत मिरतक होइ कर । मारग माहैँ आव ॥ पहिले सीस उतारि कर। पीछे धरिये पाव ॥ २० ॥ दादू मारग साधु का। खरा दुहेला जान॥ जीवत मिरतक होइ चलहिँ। रामनाम नीसान ॥ २१ ॥ दाद्र मारग कठिन है। जीवत चलइ न कोइ॥ सोई चिछिद्वैँ बायुरा। जीवत मिरतक हांइ॥ २२॥ मिरतक होवहिँ सो चलहिँ। नीरंजन की बाट ॥ दाद् पावहिँ पीव को । लाँघहिँ अउघट घाट ॥ २३॥ मिरतक तब ही जानिये । जब गुन इंद्री नाहिँ ॥ मन का आपा मिंदि गया। ब्रह्म समाना माहिँ॥ २४ ॥ जीवत ही मरि जाइये। मित्यु माहै मिलि जाइ। साईँ का सँग छाडि कर। कौन सहइ दुख आइ॥ २५॥

किम यह आपा जायगा। किम यह बिसरइ और॥ कमि यह सुखिया होयगा। कमि यह पावइ ठीर ॥ २६ ॥ भाषा कहाँ देखाइये। जां कुछ आषा होइ॥ यह तो जाता देखिये। रहता चीन्हह सोइ॥ २७॥ दादू आप किपाइये। जहाँ न देखइ कोइ॥ पिय को भेख देखाइयं। त्याँ त्याँ आनंद होइ॥ २८॥ अंतरगति आपा नहीँ । मुख सेाँ मैँ तैँ होइ॥ दादू दोख न दीजिये। याँ मिलि खेलइ दोइ॥ २६॥ एकइ दला भ्रनन्य की। दूजी दसा न जाइ॥ आपा मूलइ आन सब। एकइ रहइ समाइ॥ ३०॥ जे जन ग्रापा मेटि कर। रहे राम लव लाइ॥ दादू सबही देखता। साहिब से मिल जाइ॥ ३१॥ गरिव गरीवी गहि रहा। मसकीना मसकीन॥ दादु मापा मेटि कर। होइ गया लवलीन ॥ ३२॥ मैं है मेरा जब लगे। तब लग बिलसइ खाइ॥ मैं नाहीं मेरी मिटइ। दादू निकट न जाइ॥ ३३॥ मना मनी सब ले रहे। मनी न मेटी जाइ॥ मना मनी जब मिटि गई। तबही मिलइ खुदाइ ॥ ३४॥ 😁 दादू में भें जारि दे। मेरे लागइ आग॥ मैं में अपना दूर कर। साहिब के सँग लाग॥ ३५॥ दाद खोई आपनी। लज्जा कुल की कार॥ मान बडाई पति गई। सनमुख सिरजनहार ॥ ३६ ॥ में नाहीं तब एक है। में आई तब दोइ॥ मैं ते परदा मिटि गया। ज्या या त्या ही हो हो ॥ ३७॥ नूर सरीखा करि लिया। बंदन का बंदा॥ दाद दुजा कोइ नहीँ । मुझ सरीखा गदा ॥ ३८ ॥

सीखेह प्रेम न पाइये। सीखेह प्रीति न होइ॥ सीखेह दरद न उपजई। जब लग आप न खोइ॥ ३९॥ कहिबा सुनवा गत भया। आपा पर का नास ॥ दाद मैं तैं मिटि गया। पूरन ब्रह्म प्रकास ॥ ४० ॥ दाद सूछम माहिँ ले। तिन्ह का कीजइ त्याण ॥ सब ताजि राता राम सोँ। दादू यह बैराग ॥ ४१॥ दादु गुनी सो दरसनी । म्रापा धरइ उठाइ॥ दाद निर्मुन राम गीह। डोरी लागा जाइ॥ ४२॥ साईँ कारीन माँस का। लोहू पानी होइ॥ सुखा आटा अस्त का । दादू पावइ सोइ ॥ ४३ ॥ तन मन मैदा पीसि कर । छानि क्वानि जब लाइ॥ योँ बिन दादू जीव का । कबहूँ सालन जाइ ॥ ४४ ॥ पीसे ऊपर पीसिये। काने ऊपर कान॥ तं श्रातम कन ऊवरइ। दादू ऐसी जान ॥ ४५॥ पहिले तन मन मारिये। इनका मरदइ मान॥ हादु काढ़इ अंत में । पीछे सहज समान ॥ ४६ ॥ कारे ऊपर काटिये। दाघे को दउ दाइ॥ हादू नीर न सिँचिये। तरवर बहता जाइ ॥ ४०॥ सव को संकठ एक दिन। काल गहइगा आइ॥ जीवत मिरतक होइ रह । ता के निकट न जाइ ॥ ४८ ॥ जीवत मिरतक होइ रहिहँ। सब को बिकरित होइ॥ काढहु काढहु सब कहाहिँ। नावँ न लेवाहिँ कोइ॥ ४६॥ सारा गहिरा होइ गया। अंतरजामी जान॥ तब छूटइ संसार तेँ। पीवइ सारँग पान ॥ ५०॥ गूँगा बहिरा बावरा। साईँ कारन होइ॥ बादु दिवाना होइ गया। ता को लखद न कोइ॥ ५१॥

जीवत मिरतक साधु की। बानी का परकास॥ दादू मोहे रामजी। छीन भये सब दास ॥ ५२॥ जो तूँ मोटा मीर है। नब जीवोँ मेँ जीव। आपा देखि न भूलिये। खरा दुलाहा पीव॥ ५३॥ आपा मेटि समाइ रह। दूजा धंधा बाँधि ॥ दाद काहे पचि मरहिँ। सहजहिँ सुमिरन साधि ॥ ५४ ॥ **भा**पा मेटहिँ <mark>एक रस । मन</mark> अस्थिर कर छीन ॥ श्ररस परस मानँद करहिँ। सदा सुखी मैँ दीन ॥ ५५ ॥ दादू है को भय घना। नाहीँ को कुछ नाहिँ॥ दादू नाहीँ होइ रह । अपने साहिब माहिँ॥ ५६॥ मैं नाही तह मैं गया। एक दि दूसर नाहि ॥ नाहीँ को ठहरा घना। दाद निज घर माहिँ॥ ५७॥ जहाँ राम तहँ में नहीं। में तहँ नाही राम॥ दादू महल बरीक है। दोऊ को ँ नहिँ ठावँ ॥ ५८॥ बिरह झिगानि को दाग दे। जीवत मिरतक गोर॥ दादु पहिले घर किया । आदि हमारे ठौर ॥ ५६॥ हमेँ हमारा कर लिया। जीवत करनी सार॥ पीछे को संसा नहीं। दाद अगम अपार ॥ ६० ॥ मादी माहै ँ शैर कर। माटी मादी माहि ॥ दाद सम करि राखिये। दोउ पद्य दुविधा नाहिँ॥ ६१॥

इति सबद को अंग संपूर्णम् ॥ २३॥

# अथ सूरातन की अंग।

-:0:-

दाद् नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ वंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ साचा सिर सोँ खेल है। साधू जन को काम॥ दाद मरन असंख्य है। सोइ कहइगा राम ॥ २॥ राम कहहिँ ते मरि कहि । जीवत कहा न जाइ॥ दाद ऐसे राम कह। सती सूर सम होइ॥३॥ दादु जब मरिबा गहइ। लोगोँ का का लाज ॥ मती राम साचा फहइ। सब तिज पति सो काज ॥ ४॥ हम कायर कड़ होइ रहे। सूर निराला होइ॥ निकास खड़ा मैदान मेँ। ता सम और न कोइ॥५॥ भरइ न जीवइ सँग चलइ। जीवइ तो घर आन॥ जीवन मरना राम सोँ। सोइ सत्य करि जान ॥ ६॥ जनमहिँ तेँ व्यभिचारिनी। नख सिख भरी कलंक॥ पत्नक एक सब मुख जरी। दादू घोये अंक ॥७॥ सोहग सती का पहिर करि। करइ कुटुँव का सोच॥ बाहर सुरा देखिये। दादु भीतर पोच ॥ ८॥ सती न सिरजनहार सोँ। जरइ विरह की भार॥ ना वह मरइ न जरि बुझइ। ऐसे संगि दयाल ॥ ६॥ जो मुझे होते लाख सिर। लाखहुँ देती बारि॥ वह मुझे दीया एक सिर । सोई सउँपइ नारि॥ १०॥ सत्ती जरि कोइला भई। मुये मरे की लार॥ जउँ वह जरती राम सोँ। साचे सँग भरतार॥ ११॥

मुये मरे सो हेतु का। जीव कि जानइ नाहिँ॥ हेतु हरी साँ कीजिये। अंतरजामी माहिँ॥ १२॥ सुरा चढि लंग्राम को। पीछे पग क्योँ देइ॥ साहिब लाज तेँ भागता । भ्रिग जीवन है तेइ ॥ १३ ॥ सेवक सुरा राम का। सोइ कहइगा राम ॥ दादु सुरा सनमुख रहइ। नहिँ कायर का काम ॥ १३॥ कायर काम न आवई। यह सूरोँ का खेत॥ तन मन्यसँपड राम को। दादू सीस समेत॥ १५॥ जव लग लालच जीव का। निरभय हुमा न जाइ॥ काया माया मन तजइ। चौडे रहइ बजाइ॥ १६॥ चौडे में आनंद है। नावँ धरा रनजीत॥ साहिब अपना करि लिया। ग्रंतरगति की प्रीत॥ १७॥ जो तुझे काम करीम सोँ। चौहट चार्ढ कर नाँच॥ झठा है सो जायगा। निहचय रहेगा साँच॥ १८॥ राम कहइगा एक को। जीवत मिरतक होइ॥ दादू दूँढे पाइये। कोटि मथहिँ सब कोइ॥ १६॥ सूरा पूरा संतजन। साईँ को सेवइ॥ दादू साहिब कारनहिँ। सिर अपना देवइ॥ २०॥ सूरा जुभीहें खेत में । साई सनमुख आइ॥ सूरे को साईँ मिलई। दादू काल न खाई॥ २१॥ मरिबे ऊपर एक पग । करता करइ सो होइ॥ दाद् साहिब कारनहिँ। ताला बेली मोइ॥ २२॥ दाद अंग न खीँचिये। कहि समुझावहुँ तोहि॥ मोहिँ भरोसा राम का। बाँका बार न होहि॥ २३॥ ं बहुत गया थोडा रहा। अब जिव सोच निवार॥ ्दादू मरना मान है। साहिब के द्रवार ॥ २४ ॥

जीवहि का संसा पडा। को का को तारहिँ॥ दाद सोई सुरुवाँ। जो आप उवारहिँ॥ २५॥ जो निकसिंह संसार ते । साई की दिसि धाइ॥ जो कबहूँ दाद फिरइ। पीछे मारा जाइ॥ २६॥ पीछे हेला जिन करहि। आगे हेला स्राव॥ आगे एक अनुप है। नहिँ पीछे का भाव ॥ २७॥ पीछे को पग ना धरीहैं। आगे को पग देहिं॥ दाद यह मत सूर का। अगम ठौर को लेहिँ॥ २८॥ श्रागे चल पीछे फिरिहें। ताको मुँह नहिं दीठ॥ दाद देखई दोउ दल। भागे दे कर पीठ॥ २६॥ दाद मरना मानि कर। रहइ नहीँ लव लाइ॥ कायर भागइ जीव ले। श्रवरु न कोडे जाइ॥ ३०॥ सूरा होइ सुमेरु लॅघ। सब गुन बंधा छटइ॥ दादू निरभय होइ रहइ। कायर तिरिन न ट्रटइ॥ ३१॥ सरपा सर काला कुँजर। जोधा मारग माहिँ॥ कोटि में कोई पेस है। मरत असंसय जाहिँ॥ ३२॥ जब जागे तब मारिये। बैरी जिव के साल॥ मनला डाइन का मरइ। कोध महाबाजि काल ॥ ३३॥ पाँच चोर चीतवत रहे। मबा मोह बिष झार॥ चेतहु पहरहि आपनो । कर गहि खडग सँभार ॥ ३४ ॥ काया कबुज कमान करि। सार सबद करि तीर॥ दादू यह सर साधि कर। मारइ मोटे मीर ॥ ३५ ॥ काया कठिन कमान है। खइँचइ बिरला कोइ॥ मारइ पाँचहु मीरगा। दादू सूरा सोइ॥ ३६॥ जो हरि को पकड़ इन ऊपर। काम कटक दल जाहिँ कहाँ॥ बालच लोभ क्रोध कित भागीहैं। प्रगट रहे हिर जहाँ तहाँ॥३७

साहिब को सिजदा किया। सिर को धरा उतार॥ याँ दादू जीवत मरीहैं । हिरिस हवा को मारि ॥ ३८ ॥ तन मन काम करीम के। आवहिँ तो नीका॥ जिसका तिसको सउँपिये। सोच का जी का ॥ ३६॥ 🛸 जो िनर सउँपा राम को । सो सिर भया सुनाथ ॥ दाद दे ऊरिन भया। जिसका तिसके हाथ॥ ४०॥ जिसका है तिम को चढइ। दादू ऊरिन होइ॥ पहिले देवइ सो भला। पीके तो सब कोइ॥ ४१॥ साइँ तेरे नावँ पर । सिर जिव करूँ कुरबान ॥ तन मन तुम पर बारनउँ। दादू पिंड परान ॥ ४२ ॥ अपने साई कारनहुँ। का का नहिँ कीजइ॥ दाद सब आरंभ ताजे। अपना सिर दीजह ॥ ४३॥ सिर के साटइ लीजिये। साहिव जी का नावँ॥ खेलइ सीस उतारि कर। दादू मैं बिल जावँ॥ ४५॥ खेलइ सीस उतारि कर। अधर एक सो अाइ॥ दादू पावइ प्रेमरस । सुख में रहइ समाइ ॥ ४५ ॥ मरनहिँ तेँ तूँ ना डरइ। सब जग मरता जाइ॥ मिलि कर मरना राम सोँ। किल अजरामर होइ॥ ४६॥ मरने ते तूँ ना डरइ। मरना अंत निदान॥ रे मन मरना सीरजा। कहि ले केवल प्रान ॥ ४७ ॥ मरने ते तुँ ना डरइ। मितु पहुँची है आइ॥ रे मन मेरा राम कहि। बेगि बार ना लाइ॥ ४८॥ मरने तेँ तूँ ना डरइ। मरना भाज व काल॥ मरना मरना का करइ। बेगि राम संभाज ॥ ४६॥ दादू मरना खूब है। निपद बुरा ब्यभिचार॥ दादू पति को छाडि कर। आन भजइ भरतार॥ ५०॥

दादू तन ते ँ डेराहिँ कहँ। बिनम्नि जाइ परिवार ॥ कायर वहाँ न छूटहीँ । रे मन हो हुमियार ॥ ५१॥ दाद् मरना खूब है। मरि माहैँ मिलि जाइ॥ साहिब का सँग छ।डि कर। कौन सदद दुल आइ॥ ५२॥ माहैं मन सो जुझ करि। ऐसा सुरा वीर॥ इंद्री अरिदल मानि सब। योँ कलि हुआ कवीर ॥ ५३॥ साईं कारन सीस देइ। तन मन सकल मरीर॥ दाद प्रानी पंच देइ। यो इिर मिला कवीर॥ ५४॥ सबइ कसौटी सिर सहइ। सेनक माईँ काज॥ दाद जीवन क्योँ तजह। भागे हरि के लाज ॥ ५५॥ साई कारन सब तजर। जिनका ऐमा भाव॥ दाद राम न छःडिये। भावह तन मन जाव ॥ ५६॥ दाद सेवक सो भला। सेवइ तन मन लाइ॥ दादू साहिब छाडि कर। काहू संग न जाइ॥ ५७॥ पतिबता पति पीय को । सेवइ दिन अरु रात ॥ दाद पति को छाडि कर। काह संग न जात ॥ ५८॥ मरिहद् एक जो बार। अमर जीव के मारिये॥ तं तरिये संसार । आतम कारज सारिये ॥ ५६ ॥ जो तूँ प्यासा प्रेम का। जीवन का का आस ॥ सिर कइ साटइ पाइये। भरि भारे पीवइ दास ॥ ६० ॥ मन मनसा जीते नहीं । पंच न जीते प्रान ॥ दाद्रिपु जीते नहीँ। कह हम सूर सुजान ॥ ६१ ॥ मन मनसा मारइ नहीं। काया मारन जाहिं॥ दाद् वाबी मारिये। सरप मरइ क्योँ माहिँ॥ ६२॥ दादू पाखर पहिरि कर। सब से जुझन जाइ॥ भग उघारा सूरुवाँ। चोट मुँहहिँ मुँह स्नाइ ॥ ६३॥

जब जुझइ तब जानिये। काछि खडे का होइ॥ चांट मुँहहिँ मुँह खाइगा। दादू सूरा मोइ॥ ६४॥ सूरा तन सहजहिँ सदा। साच मेल हथियार॥ सःहिब के वल जूझता। केते किये सुमार ॥ ६५॥ जब लग जिय लागइ नहीँ। प्रेम प्रीति के सेल ॥ तव लग पिय क्योँ पाइये। बाजीगर का खेल ॥ ६६ ॥ जो तूँ प्यासा प्रेम का । किसको मैँ तैँ जीव ॥ सिर के साटे लीजिये। ते तुझ प्यारा पीव ॥ ६७ ॥ महजोधा मोटा बली। सदा हमारा मीर॥ सब जग रूसा का करइ। जहाँ तहाँ रनधीर ॥ ६८॥ रहते रहते रामजन । तिन्ह भी माडा जुझ ॥ साचा मुह मोडइ नहीं । अर्थ इताही बुझ ॥ ६६ ॥ दादू काँघे सब लगइ। निरवाहइगा और॥ आसन अपने छ चला । दादू निहचल ठौर ॥ ७० ॥ का बल कहा पतंग का। जरत न लागइ बार॥ बल तो हरि बलवंत का। जीवहिँ जेहि आधार॥ ७१॥ राखनहारा राम है। सिर ऊपर मेरे॥ टाट केते पचि गये। बैरी बहुतेरे॥ ७२॥ बाल तुम्हारा बापजी । गिनत न राना राव ॥ मीर मलिक परधान पति। तुम्ह बिन सब ही बाव॥ ७३॥ दादू राखा राम पर। अपना आप सवाह ॥ दुजा कोइ देखइ नहीँ। जानइ तउ निरवाह॥ ७४॥ तझ बिन मेरे कोइ नहीं। हमको राखनहार॥ जो तूँ राखइ साइँयाँ। कोई न सकइ मार ॥ ७५ ॥ सव जग छाडर हाथ ते"। तुम्ह जिन छाडरू राम ॥ कारज नहिँ कुछ जगत साँ। तुम्ह ही सेतीँ काम ॥ ७६ ॥

दादू तन ते ँ डेराहिँ कहँ। विनम्नि जाइ परिवार॥ कायर वहाँ न छूटहीँ। रे मन हो हु सियार ॥ ५१॥ दाद मरना खुव है। मरि माहैँ मिलि जाइ॥ साहिब का सँग छाडि कर। कौन सदद वुख आइ॥ ५२॥ माहैं मन सो जुझ करि। ऐसा सूरा वीर ॥ इंद्री अरिदल मानि सब। यो किल हुआ कवीर ॥ ५३॥ साईँ कारन सीस देइ। तन मन सकल मरीर॥ दाद प्रानी पंच देइ। यो इंटि मिला कवीर॥ ५४॥ सबइ कसौटी सिर सहइ। सेनक माईँ काज॥ दाद जीवन क्योँ तजइ। भागे हरि के लाज ॥ ५५॥ साई कारन सब तजइ। जिनका ऐमा भाव॥ दाद् राम न छ। डिये। भावर तन मन जाय ॥ ५६॥ दादू सेवक सो भला। सेवइ तन मन लाइ॥ दाद साहिब छाडि कर। काहू संग न जाइ॥ ५७॥ पतिव्रता पति पीय को । सेवइ दिन अरु रात ॥ दादू पति को छाडि कर। काहू संग न जात ॥ ५८ ॥ मरिहदू एक जो बार। अमर जीव के मारिये॥ तं तरिये संसार। आतम कारज सारिये॥ ५६॥ जो तूँ प्यासा प्रेम का। जीवन का का आस ॥ सिर कइ साटइ पाइये। भरि भरि पीत्रइ दास ॥ ६० ॥ मन मनसा जीते नहीं । पंच न जीते प्रान ॥ दादू रिपु जीते नहीँ। कह हम सूर सुजान ॥ ६१ ॥ मन मनसा मारइ नहीं। काया मारन जाहिं॥ दादू बाबी मारिये। सरप मरइ क्यों माहि ॥ ६२॥ दादू पाखर पहिरि कर। सब से जुझन जाइ॥ अंग उघारह सूरुवाँ। चोट मुहहिँ मुँह खाइ॥ ६३॥

जब जूसर तब जानिये। काछि खंडे का होइ॥ चाट मुँहहिँ मुँह खाइगा। दाद सुरा मोइ॥ ६४॥ सूरा तन सहजहिँ सदा। साच मेल हथियार॥ साहिब के वल जूझता। केते किये ख़ुमार ॥ ६५॥ जब लग जिय लागइ नहीँ। प्रेम प्रीति के सेल॥ त्तव लग पिय क्यें पाइये। बाजीगर का खेल ॥ ६६ ॥ जो तूँ प्यासा प्रेम का। किसको मैं तैँ जीव॥ सिर के साटे लीजिये। ते तुझ प्यारा पीव ॥ ६७ ॥ महजोधा मोटा बली। सदा हमारा मीर॥ सब जग रूसा का करइ। जहाँ तहाँ रनधीर ॥ ६८॥ रहते रहते रामजन । तिन्ह भी माडा जूझ ॥ साचा मुह मोडर नहीं। अर्थ रताही बूझ ॥ ६६ ॥ दादु काँधे सब लगइ। निरवाहइगा और॥ आसन अपने लं चला। दादू निहचल ठौर॥ ७०॥ का बल कहा पतंग का । जरत न लागड बार ॥ बल तो हरि बलवंत का। जीवहिँ जेहि आधार॥ ७१॥ राखनहारा राम है। सिर ऊपर मेरे॥ दाद केते पचि गये। बैरी बहुतेरे ॥ ७२ ॥ बाल तम्हारा बापजी। गिनत न राना राव ॥ मीर मलिक परधान पति । तुम्ह बिन सब ही बाव ॥ ७३ ॥ दादू राखा राम् पर। अपना आप सवाह॥ दुजा कोइ देखइ नहीं । जानइ तउ निरवाह ॥ ७४ ॥ तझ बिन मेरे कोइ नहीं। हमको राखनहार॥ जो तूँ राखइ साइँयाँ। कोई न सकइ मार ॥ ७५ ॥ सब जग छाडइ हाथ ते । तुम्ह जिन छाडहु राम ॥ कारज नहिँ कुछ जगत साँ। तुम्ह ही सेतीँ काम ॥ ७६ ॥ जा ते जीवहु तहुँ डरा। जो जिय मेरा हो ह ॥
जिन्ह यह जिव उपराजता। सार कर इगा सो ह ॥ ७०॥
जिन्ह को साई उपधरा। तिन्ह बाँका निह को ह ॥
सव जग रूसा का कर इ। राखन हारा सो ह ॥ ७८ ॥
साचा साहिब सीर पर। ता लाग ह ना बाव ॥
चरन कमल लाया रह इ। की या बहुत पसाव ॥ ७६ ॥
जो तूँ राख इ साईयाँ। मारि सक इ निहँ को इ ॥
बार न बंका करि सक इ। जो जग वैरी हो इ॥ ८० ॥
राखन हारा राख ई। तिस को की न मार इ॥
उस को की न डुबाव ई। जिस को सो ई तार इ॥ ८० ॥
कह दादु वे कब हुँ न हार इ। जो जन सो ई को संभार इ॥ ८० ॥
कह दादु वे कब हुँ न हार इ। जो जन सो ई को संभार इ॥ ८० ॥
जव दादु कुं जर चढ इ। तब सूना झिल जा इ॥ ८३ ॥
कायर कूक र को टि मिलि। भूँक इ अरु भाग इ॥
दादु गरगा गुरुमुली। इस्ती ना लाग इ॥ ८४ ॥

इति सूरातन को अंग संपूर्णम् ॥ २४ ॥

-:0:-

#### अथ काल को अंग।

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सर्व साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ काल न सुभाइ कंध पर। मन चितवइ बहु आस॥ दादू जित्र जानइ नहीं । कठिन काल की पास ॥ २ ॥ काल हमारे कंध चढि। सदा बजावइ तूर॥ कालहरन करतापुरुष। क्याँ न सभारइ सूर ॥ ३॥ जहवाँ दादू पग धरइ। तहाँ काल का फंध ॥ सिर ऊपर साधे खडा। अबहुँ न चेतइ अंघ ॥ ४॥ कालगरासन का कहिय। कालरहित कह सोइ॥ कालरहित सुमिरन सदा। बिना गरासन होइ॥ ५॥ दाद् मरिये राम बिन। जीवइ राम सँभाल ॥ अम्रित पीवइ आतमा। साधो बाचिहिँ काल ॥ ६॥ यह घट काचा जल मगन। बिनसत नाहीँ बार॥ यह घट फूटा जल गया। समुझत नहीँ गवाँर॥ ७॥ फूटी काया गागरी। नव ठाहर कानी॥ तामेँ दादू क्येाँ रहइ। जीव सरीखा पानी ॥ ८॥ बाव भरी इस खाल का। झूठा गरव गुमान॥ द्वाद विनसइ देखता। तिसका का अभिमान ॥ ९ ॥ हम तो मुये माहिँ हैँ। जीवन केर भरम्म ॥ झुठे का का गारिबा। पाया मैँ न मरम्म ॥ १०॥ यह बन हेरिय देखि कर। फूले फिरहिँ गवाँर॥ दाकू यह मन मीरगा। काल अहेरी रार॥ ११॥

सब ही दीखइ काल मुख । आपइ गहि कर दीन्ह ॥ विनसइ घट आकार का । दादू जो कुछ कीन्ह ॥ १२ ॥ काल कीट तन काठ का। जुरा जनम को खाइ॥ दाद दिन दिन जीव की। आयु घटतही जाइ॥ १३॥ काल गरासइ जीव को। पन पल साँसइ साँस॥ पल पल महिँ दिन घडी। दादू लखइ न तास ॥ १४ ॥ परग पलक की सुधि नहीं। साँस सबद का होइ॥ कर मुख माहै " डालता। दादू लखइ न कोइ॥ १५॥ दाद काया काडुई। देखत ही चित्र जाइ॥ जब लग साँस सरीर मेँ। रामनाम लव लाइ॥ १६॥ दाद काया काडुई। मोहिँ भरोसा नाहिँ॥ आसन कुंजर क्रत्रसिर। बिनिस जाहिँ छिन माहिँ॥ १७॥ दाद काया काडुई। परत न लागइ बार॥ बोलनहारा महल में । सो भी चालनहार ॥ १८॥ दादू काया काडुई। कभी चलइ ना संग॥ कोटि वरस का जीवना। तउ होवइगा भंग॥ १६॥ कहता सुनता देखता। लेता देता प्रान॥ दाद सो कतहूँ गया। माटी धरी मसान ॥ २०॥ सिगीनाद न बाजहाँ । कित गये सो जोगी॥ दादू रहते मढी में । करते रस भोगी ॥ २१॥ दाद जियरा जाइगा। यह तन माटी होइ॥ उपजा सो बिनसाइगा। अमर नहीं काल कोइ॥ २२॥ दादू देही देखता। सब किस ही की जाइ॥ जब लग साँस सरीर में । गोबिंद के गुन गाइ ॥ २३ ॥ दाद् देही पाहुनी। इंस बटाऊ माहिँ॥ का जानहुँ कब चलइगा। मोहिँ भरोसा नाहिँ॥ २४॥

दाद् सब कोउ पाइना। दिवस चारि संसार॥ शौसर शौसर सब चले। हम भी येही विचार॥ २५॥ भव कोइ बैठे पंथ सिर। रहे बटाऊ होइ॥ जो आये सो जाहिँगे। इस मारग सब कोइ ॥ २६॥ बेगि बटाऊ पंथ निर। अब बिलंब न कीजइ॥ दाद बइडा का करइ। राम जप लीजइ॥ २७॥ संझा चलइ उतावला। पंथी बनखँड माहिँ॥ बेरिया नाहीँ ढील को। दाद बेगि घर जाहिँ॥ २८॥ दादू करह पलान करि। को चेतन चढि जाइ॥ मिलि माहिब दिन देखना। साँझ पड़इ जिनि आह ॥ २६ ॥ पंथ दुहेला दूर घर । संग न साथी कोइ॥ उस मारग हम जाहिँगे। दाद क्याँ सु व संह ॥ ३० ॥ लाँघन के रज्जू घना। कापर चट्ट दीन॥ आला पाँखी पंथ मे । बीहंदा आहीत ॥ ३१ ॥ हँसता रोता पाहुना। काहू छा/ड नहिँ जाइ॥ काल खडा सिर ऊपराहिँ। आवनहारा आइ ॥ ३२ ॥ बाली बैरी काल है। सो जीव न जानहिं॥ सब जग स्ता नींद्र भरि। इस तान ते बाखिहा ॥ ३३॥ दाद करनी काल की। सब जग परत्य होइ॥ राम विमुख सब मरि गये। चेत न देखई कोई ॥ ३४ ॥ साहिब को सुमिरहिँ नहीँ। बहुत उठावहिँ भार॥ दाद करनी काल की। सब परलय संसार ॥ ३५ ॥ स्ता काल जगाइ कर। सब पइसइ मुख माहिँ॥ दाद् अचरज देखिया। कोई चेतइ नाहिँ॥ ३६॥ जीव बेसाहहिँ काल को। करि करि कोटि उपाय॥ साहिब को समुझइ नहीं। येाँ परलय होइ जाय ॥ ३७ ॥

दादू कारन काल के। सकल सँवारइ आप॥ मीच बेमाहहिँ मरन को । दादु सोक सँताप ॥ ३८ ॥ दाद अम्रित छाडि कर। बिपहिँ हलाहल खाहिँ॥ जीव बेसाहर काल को। मुरुख मरि मरि जाहिँ॥ ३६॥ निरमल नावँ बिसारि कर। दादू जीव जँजाल ॥ नहीँ तहाँ तेँ करि लिया। मनसा माहैँ काल ॥ ४० ॥ सब जग छेली काल कसाई। खडग लिये कँठ काटड़ ॥ पाँच तत्त की पाँच पाँखरी। खंड खंड करि बाँटइ॥ ४१॥ सब जग सूता नींद भारे। जागइ नाहीं कोइ॥ आगं पीछे देखिये। परतक परलय होइ॥ ४२॥ काल झार में जग जरइ। भाग न निकसइ कोइ॥ दाद सरनहँ साच के। अभय अमर पद होइ॥ ४३॥ ये सज्जन दुरजन भये। अंत काल की बार॥ दाद् इन्ह में कोइ नहीं। बिपत बटावनहार ॥ ४४ ॥ संगा साजन आपने। साथी सिरजनहार॥ दादृ दूजा कोइ नहीं । येहि किल येहि संसार ॥ ४५ ॥ एक दिन बीते चिल गये। वे दिन आये धाइ॥ राजनाम बिन जीव को। काल गरासइ जाइ॥ ४६॥ जो उपजा सो विनिसिहिहैं। जो दीखई सो जाइ॥ दाद् निरगुन नाम जप । निह्चल चित्त लगाइ ॥ ४७ ॥ जो उपजा सो बिनसिह्नीहैं। कोई थिर न रहाहिँ॥ दादू बारी आपनी। जो दीखिह सो जाहि ॥ ४८॥ सव जग मरि मरि जात है। अमर उडावनहार॥ रहता रमता राम है। वहता सब संसार ॥ ४९ ॥ दादू कोई थिर नहीँ। यह सब झावइ जाइ॥ अमर पुरुष अ(पद रहद । कोद साधू लव लाद ॥ ५० ॥

यह जग जाता देखि कर। दादू करी पुकार॥ घडी मुहरत चालता। राखइ सिरजनहार॥ ५१॥ विष सुख माहैँ खेलता। काल पहुँचा आइ॥ उपजइ बिनसइ देखता। यह जग यो हैं। जाई ॥ ५२ ॥ रामनाम विन जीव जो। केते मुथे अकाल॥ मीँच बिना जो मरत हैँ। ता तेँ दादू साल ॥ ५३॥ सरप सिंह हस्ती घना। राकस भूत परेत॥ तिस बन में दादू पडा। चेतइ नहीं अचेत॥ ५४॥ पृत पिता तेँ बीछुडा । भूल पडा किस ठोर ॥ मरइ नहीं उर फारि कर। दादू बडा कठोर॥ ५५॥ जो दिन जाइ सो बहुरि न आवइ। आयु घटइ तन छीजइ॥ अंत काल दिन आइ गया अव। दादू ढील न कीजइ॥ ५६॥ दाद औसर चिल गया। बेरिया गई बिहाइ॥ कर छिदके कहँ पाइये। जनम अमोलिक जाइ॥ ५७॥ दादु गाफिल होइ रहा। बहिरा हुआ गवाँर॥ सो दिन चेत न आवई। सोवइ पावँ पसार ॥ ५८॥ काल हमारा कर गहइ। दिन दिन खीँ चत जाइ॥ तबहुँ जिव जागइ नहीँ । सोवत गई बिहाइ ॥ ५६ ॥ स्ता आवइ स्ता जाइ। स्ता खेलइ स्ता खाइ॥ स्ता लेवइ स्ता देवइ। दादू स्ता स्ता जाइ॥ ६०॥ दादू देखत ही भया। स्याम बरन ते सेता। तन मन जोबन सब गया। अबहुँ न हरि सी हेत ॥ ६१॥ झठे के घर देखि कर। झूठे पूछहिँ जाइ॥ **झ**ठे झठा बोलते। रहे मसानहुँ आइ॥॥ ६२॥ प्रान प्याना करि गया। माटी घरी मसान ॥ जारनहारे देखि कर। चेतइ नहीँ अजान ॥ ६३॥

कोई जारइ कोइ जरावइ। कोई जारन जाहिँ॥ कोई जारन को करहिँ। दादू जीवन नाहिँ॥ ६४॥ कोई गाडर कोर गडावर। कोर गाडन जाहिँ॥ कोई गाइन को करइ। दादू जीवन नाहिँ॥ ६५॥ उठि रे प्रानी जाग जिंचै। अपना सजन सँभाल॥ गाफिल नी द न कीजिये। श्राय पहुँचा काल ॥ ६६॥ समरय का सरना तजह। गहइ आन की ओट ॥ दाद बलवंत काल की। क्योँ कर बाँचइ चोट॥ ६७॥ अविनासी के झासरे। अजरामर की ओट ॥ दादू सरनहिँ साच के। कथी न लागइ चोट ॥ ६८॥ मसा भागा मरन तेँ। जहाँ जाय तहँ गोर॥ दाद सरग पताल में । कठिन काल का सोर॥ ६९॥ सब मुख माहैँ काल के। मढ है मायाजाल॥ दाद गोर मसान में । झंखइ सरग पताल ॥ ७० ॥ दाद मढा मसान का। केता करहि । डँकान ॥ मिरतक मुरदा गोर का । बहुत करहिँ अभिमान ॥ ७१ ॥ : राजा रानी राव में । मैखानहुँ स्नी खान ॥ माया मोह पसारई। सब धरती असमान॥ ७२॥ पाँच तत्त का पृतरा। यह पिंड सवाँरा॥ मंदिर माटी माँस की। विनसत नहीं बारा॥ ७३॥ हाड चाम का पींजरा। विच बोलनहारा॥ दाद ता में पैठि कर। बहु किया पसारा॥ ७४॥ बहुत पसारा करि गया। कुछ हाथ न आया॥ दाद् हरि की भगति विन । प्रानी पछताया ॥ ७४॥ मानसजल का बुदबुदा। पानी का पोटा॥ दाद काया कोट में। मेवा सों मोटा ॥ ७६ ॥

बाहर गढ निरभय करह। जीव के ताही ॥ दादू महिँ काल है। सो जानइ नाहीँ ॥ ७७ ॥ साच मते साहिब मिलइ। कपट मिलइगा काल ॥ साच परमपद पाइये । कपट कया में साल ॥ ७८॥ मनहीं मोहें मींच है। सार्हुं के सिर साल॥ जो कुछ ब्यापइ राम बिन। दादू सोई काल ॥ ७६॥ जेती लहर विकार की। काल कमल में सोइ॥ श्रेमलहर सो पीय की। भिन्न भिन्न थीँ होइ॥ ८०॥ काल रूप माँहैं बसइ। कोइ न जानइ ताइ॥ खूनी करनी काल है। सब काहू को खाइ॥ ८१॥ विष अभित घट में बसइ। दुनहुँ एकइ ठावँ॥ माया विषय बिकार सब। अभ्रित बस हरि नावँ॥ ८२॥ कहँ सो महम्मद मीर था। सब नवियहुँ सिरताज ॥ सो भि मीर माटी हुये। अमर अलह का राज ॥ ८३॥ केते मरि माटी भये। बहुत बडे बलवंत॥ दाद केते होइ गये। दानों देव अनंत ॥ ८४॥ धरती करते एक डग। दरिया करते फाला॥ डाकू परवत काटते। सो भी खाये काल ॥ ८५॥ सब जग काँपइ काल ते । ब्रह्मा बिस्तु महेस ॥ सर नर मुनिजन लोक सब। सरग रसातल सेस ॥ ८६॥ चाँद सुरुज श्ररु पवन जल । ब्रह्माँड खँड प्रवेस ॥ काल डरइ करतार तेँ। जय जय तुम्ह आदेस ॥ ८७॥ पवना पानी घरती अंबर । बिनसइ रवि ससि तारा॥ पाँच तत्त सब माया बिनसइ। मानिक कहाँ विचारा॥ ८८॥ दादु बिनसिंह तेज के। माटी के किस माहिँ॥ श्रमर उपजवनहार हैँ । दुजा कोई नाहिँ ॥ ८६ ॥

प्रान पवन ज्योँ पातरा। काया कर इकमा इ॥ दादृ सब संसार में। क्योँ ही गहा न जा इ॥ ९०॥ नूर तेज ज्योँ जोति है। प्रान पिंड येाँ हो इ॥ हिए मुिए आवर नहीँ। साहिब के बस सो इ॥ ६१॥ मनहीँ माहैँ हो इ मर इ। जीवर मनहीँ माहिँ॥ साहिब साखी मृत है। दादृ दूषन नाहिँ॥ ६२॥ आप इ मार इ आप को। आप आप को खा इ॥ अप इ अपना काल है। दादृ कह समुझा इ॥ ६३॥ आप इ मार इ आप को। यह। जीव बेचारा॥ साहिब राखन हार है। सो हितृ हमारा॥ ९४॥

इति काल को अंग संपूर्णम् ॥२५॥

.

#### श्रथ सजीवन को श्रंग।

द्दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सर्वे साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १॥ जो तूँ जोगी गुरुमुखी। लेना तत्त विचार॥ गहि आवध गुरुज्ञान का। कालपुरुष को मार्॥ २॥ नाद विंदु सो घट भरइ। जोगी जीवइ॥ दादू काहे को मरइ। रामरस पीवइ॥३॥ साधू जन की वासना। सवद रहइ संसार॥ दाद आतम ले मिलइ। अमर उपजवनहार॥ ४॥ राम सरीखे होइ रहइ। यह नाही होनहार॥ दादू साधू अमर हैं। विनसइ सब संसार ॥ ५ ॥ जो कोइ सेवइ राम को। राम सरीखा होइ॥ दादु नाम कबीर ज्ये। । साखी बोलइ सोइ॥ ६॥ श्चरथ न आया सो गया। आया सो क्योँ जाइ॥ दाद तन मन जीवता । स्रापा ठीरें लगाइ ॥ ७ ॥ पहिले था सो अब भया। अब सो आगे होइ॥ दादू तीनो ँ ठौर की। बिरला बुभइ कोइ॥ ८॥ के जन बेधे प्रीति सो। । ते जन सदा सजीव ॥ उलटि समाना आप में । श्रॅंतर नाहीं पीव ॥ ६ ॥ सब रॅग तेरे ते "रॅग। तूँ ही सब रॅग माहि"॥ सब रँग तेरे ते किये। दूजा कोई नाहि ॥ १०॥ छुटइ दंद तो लागइ बंद । लागइ बंद तो झमरा कंद ॥ अमरकंद दादु आनंद। आनंद ते मिल परमानंद ॥ ११॥

जमचौरासी भाजिये। कहाँ काल को डंड ॥ कहाँ मीँ च की मारिये। कहँ जोडा सत खंड ॥ १२॥ अमरठौर अविनासी आसन। तहाँ निरंजन लागि रहे॥ दाद जोगी जुग जुग जीवइ। काल ब्याल सब सहज गहे ॥१३ रोम रोम लेइ लाइ धुनि। अइसहि सदा अखंड॥ दाद् अविनासी मिलइ। जम को दीजइ दंड ॥ १४॥ जोडा काल जनम मरन। जहाँ जहाँ जिव जाइ॥ भगतपरायन लीन मन। ता को काल न खाइ॥ १५॥ मरना भागा मरन तेँ। दुःखहि भागा दुक्ख ॥ दादू भय सोँ भय गया। सुखिह छूटा सुक्ख ॥ १६॥ जीवत मिलइ सो जीवता। मुये मिलइ मरि जाइ॥ दाद् दोनोँ देखि कर। जहँ जानइ तहँ लाइ॥ १७॥ दाद साधन सब किया। उनमें लागा मन्न॥ दादू अस्थिर आतमा । जुग जुग जीवइ जन्न ॥ १८॥ रहते सेतीँ लागि रह। तो अजरामर होइ॥ दाद् देख विचार कर। जुदान जीवइ कोइ॥ १६॥ जेती करनी काल की। तेती परहरि प्रान॥ दादु आतमराम सोँ। जो तूँ खरा सुजान ॥ रू०॥ बिष अम्रित घट में बसइ। बिरला जानइ कोइ॥ जिन्ह बिष खाये ते मुये। अमर अमी सोँ होइ॥ २१॥ दाद सवही मारे गये। जीवह नाहीं कोइ॥ सोई कहिये जीवता। काली अजरांमर होइ॥ २२॥ देह रहइ संसार में । जीव राम के पास ॥ दादू कुछ ब्यापर नहीं । काल झार दुख जास ॥ २३ ॥ काया की संगत तजह। बहुठा हरिपद माहि ॥ दादू निरमय होइ रहर । कोइ गुन ब्यापर नांहिं॥ २४ ॥

दादू तार्ज संसा सबहि। रहइ निराला होइ॥ अविनासी के आसरे। काल न लागइ कोइ॥ २५॥ जागउ लागउ राम सोँ। रैन बिहाई जाइ॥ सुमिर सनेही आपना। दादू काल न खाइ॥ २६॥ जागउ लागउ राम सोँ। छाडहु बिषय बिकार॥ पीवहु जीवहु रामरस । आतमसाधन सार ॥ २७॥ मरइ तपावइ पीय को। जीवत बाचइ काल॥ दादू निरभय नावँ छे। दोनोँ हाथ द्याछ ॥ २८ ॥ दादू मरने के। चला। सव जीवन के साथ॥ दाद लाहा मृत सो । दोनो अये हाथ ॥ २६ ॥ दाद् जाते देखिये। लाहा मुल गवाँइ॥ सादिव की गति अगम है। सो कुछ लखी न जाइ ॥ ३०॥ साहिब मिलइ तो जीवई। नहिँ तो जीवइ नाहिँ॥ भावइ अनत उपाय करि। दादू दूहूँ माहिँ॥ ३१॥ सब जीवन साधइ नहीं। ता तें मिर मिर जाइ॥ दादू पीवहिँ रामरस। सुख मेँ रहे समाइ॥ ३२॥ दिन दिन लहुरे होहिँ सब। मोटा होता जाइ॥ दाद दिन दिन ते बड़े। रहे राम लव लाइ॥ ३३॥ जानहु हाजी चुप गही। मेटि श्रगिन की झाल॥ सदा सजीवन सुमिरिये। दादू बाचइ काल ॥ ३४॥ ं जीवत छूटइ देहगुन । जीवत मुकुता होइ ॥ जीवत काटइ करम सब । मुकुत कहाचइ सोइ॥ ३५॥ जीवत ही पुतरा तरे। जीवत लाँघे पार॥ जीवत पाया जगतगुरु। दादू ज्ञान विचार ॥ ३६ ॥ जीवत जगपति को मिले। जीवत झातमराम॥ जीवत द्रसन देखिये। दादू मन विस्नाम ॥ ३७ ॥

जीवत पाया प्रेमरस । जीवत पिया अघाइ॥ जीवत पाया स्वादसुख । दादू रहे समाइ ॥ ३८॥ जीवत भागे भरम सव । छूटे करम अनेक ॥ जीवत मुकुती सदगती। दादू दरसन एक ॥ ३६॥ जीवत मेळा ना भया। जीवत परसन होइ॥ जीवत जगपति ना मिलइ। दादू बूडे सोइ॥४०॥ जीवत पुतरा ना तरइ। जीवत लॅघइ न पार ॥ जीवत निरमय ना भये। दादू ते संसार ॥ ४१ ॥ जीवत परगट ना भया। जीवत परचा नाहिँ॥ जिवत न पाया पीय को । बूडे भवजल माहिँ॥ ४२॥ जीवत पद पाया नहीं । जीवत मिले न जाइ॥ जीवत जो छूटे नहीँ। दादू गये विलाइ ॥ ४३ ॥ दादू छूटइ जीवता । मृवा छूटइ नाहिँ॥ मुये पीछे छूटिये। सब आये उस माहिँ ॥ ४४॥ मुये पीछे मुकुति बनावहिँ। मुये पीछे मेला॥ मृये पीछे अमर भये पद । दादू भूल गहेला ॥ ४५॥ मृये पीछे बैकुँठबास । मृये सरग पठाचहिँ॥ मुये पीछे मुक्कति बनावहिँ। दादू जग बौरावहिँ॥ ४६॥ मृये पीछे पद पहुँचावहिँ। मृयं पीछं तारहिँ॥ मृये पीके सतगत होवाहिँ। दादू जीवत माराहिँ॥ ४७॥ मुये पीछे भगति बतावहिँ। मुये पीछे सेवा ॥ मुये पीछे संजम राखइ। दादू दोजग देवा॥ ४८॥ धरती का साधन किया। अंबर कीन सध्यास ॥ रवि सासि किस झारंभ तेँ। अमर भये निज दास ॥ ४६॥ साहिब मारे तेँ मुये। कोई जीवइ नाहिँ॥ साहिब राखे ते रहे। दादू निजघर माहि ॥ ५०॥

जो जन राखे रामजी। भपने अंग लगाइ॥ दादू कुछ ब्यापइ नहिँ। कोाटे काल झँख जाइ॥ ५१॥

इति सजीवन को अंग संपूर्णम् ॥ २६ ॥

## अथ पारिख को ग्रंग।

-:0:--

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारगतः॥१॥ मन चित स्रातम देखिये। लागा है किस ठौर॥ जहँ लागा तस जानिये। देखह दाद और ॥ २ ॥ दाद साधू परिखये। अंतर आतम देख॥ मन महिँ माया रहइ। आपइ आप अलेख ॥ ३॥ दाद मन की दोखि कर। पीछे धरिये नावँ॥ **अं**तरगति की जो लखहिँ। तिनकी मै**ँ बलि जावँ ॥ ४**॥ बाहर का सब देखिये। भीतर खखा न जाइ॥ बाहर दिखला लोग का। भीतर राम दिखाइ॥ ५॥ यह पारिख है ऊपरी। भीतर की यह नाहिँ॥ अंतर की जानइ नहीं। ता तें श्रीखा खाहिं॥ ६॥ जो नाहीँ सो सब कहाहिँ। हैँ सो कहइ न कोइ॥ खोटा खरा परेखिये। ज्योँ था त्येाँही होइ॥७॥ दहदिस फिरइ सो मन्न है। आवइ जाइ पवन्न॥ राखनहारा प्रान है। देखनहारा ब्रन्न ॥ ८॥ घट की भाँति अनीति सब। मन की मेटि उपाध ॥ वाद परिहर पंच की। राम कहाहिँ ते साध ॥ ६॥ अरथ आया तब जानिये। जब अनरथ छूटइ॥ दाद भार भरम्म का । गिर चौडहिँ फूटइ ॥ १० ॥ दजा कहिबे को रहा। अंतर डारा घोइ॥ ऊपर कीये सब कह हिं। मोहिंन देखह को इ॥ ११ ॥

मेरे माहेँ जिब रहइ। तइसी आवइ बास ॥ मुख बोलइ तब जानिये। अंतर का परकास ॥ १२ ॥ दादू अपर देखि कर। सब को राखइ नावँ॥ अंतरगत की जो लखइ। तिन की मैं बिल जावँ॥ १३॥ तन मन आतम एक है। दूजा सब होनहार॥ दादु मुल पाया नहीँ। दुविवा भरम विकार ॥ १४॥ काया के सब गुन वँधे। चौरासी छख जीव॥ दादु भेवक सो नहीं । जो रँग राते पीव ॥ १५ ॥ काया के बस जीव है। होइ गये अनँत अपार॥ दादु काया बस करइ। नीरंजन निरकार ॥ १६॥ पूरन ब्रह्म विचारिये। सकत आतमा एक ॥ काया के गुन देखिये। नाना बरन अनेकः॥ १७॥ बुद्धि विवेक विचार विन । मानुष पसु समान ॥ समुझाये समुझा नहीं । दादू परम अज्ञान ॥ १८॥ सब जिव प्रानी भूत हैं। साधु मिलहिं तब देव॥ ब्रह्म मिलहि तब ब्रह्म है। दादू अलख अभेव ॥ १६॥ दादृ बाँभा जीव है। छूटा ब्रह्म समान ॥ दादू दोनों देखिये। दूजा नाहीं थान ॥ २०॥ करमहि के बस जीव है। करमरहित सो ब्रह्म॥ जहँ आतम परमातमा । दादू भाग भरमम ॥ २१ ॥ काचा उद्घरइ उफडई। काया हाँडी माहिँ॥ दादु पाका मिलि रहहिँ। जीव ब्रह्म होइ नाहिँ॥ २२॥ बाँघे सुरवा बायेँ बाजइ। इहवाँ सो धर लीजहु॥ रामसनही साधू हाथे। बेग मोाहिँ काले दीजहु॥ २३॥ प्रान जीहरी पारखी। मन खोटा ले श्रायह ॥ खोटा मन के माथे मारइ। दादू घूर उडावइ॥ २४॥

स्रवना है पर नैना नाहीँ। ता तेँ खोवा खाहिँ॥ श्चान विचार न ऊपजह। साच झूठ समझाहिँ॥ २५॥ दाद साचा लीजिये। झुठा दीजर डार॥ साचा सनमुख राजिये। झुठा नेह निवार ॥ २६॥ साचे को साचा कहइ। झूठे को झुठा॥ दाद दुविधा को इनहीँ। ज्योँ था त्योँ दीठा॥ २७॥ हीरे को कंकड कहर । मुख्य लोग अजान ॥ दाद् हीरा हाथ ले। परखइ साधु सुजान ॥ २८॥ हीरा कोडी ना लहइ। मुरुख हाथ गवाँर ॥ पाया पारिख जीहरी। दादू मोल अपार॥ २९॥ बंधे हारा परखिया। कीया कौडी मोल ॥ दादू साधू जोहरी। हीरा मोल न तोल॥ सरगुन निरगुन परिखये। साधु कहइ सब कोइ॥ सरगुन निरगुन झूट सव। साहिव के दर होइ॥ ३०॥ सरगुन सत संजम रहइ। सनमुख सिरजनहार॥ निरगुन लोभी खालची । भूजद्द बिषय विकार ॥ ३१ ॥ खोटा खरा परेखिये। दादू कस कर लेइ॥ साचा है सो राजिये। झूठा रहइ न देह्ं॥ ३२ ॥ कोटा खरा कर देवइ पारिख। कैसेही बन आवइ॥ खरे खोटे का न्याव निवार । साहिब के मन भावह ॥ ३३॥ जिन्ह जो कहा तिन्ह त्योँ माना। ज्ञान विचार न कीन्हा॥ कोटा खरा जिय पारिकान जानहिँ। झूठ साचा करि खीन्हा ॥ ३४ जो निधि कहीँ न पाइये। सो निधि घर घर आहि॥ दाङ्ग सहँगे मोल बिन। कोईन खेवह ताहि॥ ३५॥ बरी कसौदी कीजिये। बानी बँघती जाइ ॥ दादू साचा परिक्रिये। महुँगे मोळ विकाइ ॥ ३६ ॥

राम कसइ सेवक खरा। कथी न मोडइ बंग॥
दादू जब लग राम है। तब लग सेवक संग॥३७॥
कवहुँ न विगरइ सो मला। साधू इढ मत होइ॥
दादू हीरा एक रस। बाँधी गठरी सोइ॥ ३८॥
दादू कस कर जीजिये। वहु ता ते परमान॥
खोटा गाँठि न बाँधिये। साहिब के दीवान॥ ३६॥
खरी कमीटी पीय की। विरला पहुँचनहार॥
जो पहुँचे ते ऊबरे। ताहि किये ततसार॥ ४०॥
साह कसइ सेवक खरा। सेवक को सुख होइ॥
साहिब करइ सो सब भला। वरा न कहिये कोइ॥ ४१॥

#### श्रण उपज को श्रंग।

-:0: ---

बादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारेगतः॥ १॥ माया का गुन बल करइ। आपा उपजइ आइ॥ राजस तामस सातकी। मन चंचल होइ जाइ॥२॥ आपा नाही बल मिटइ। त्रिविध तिमिर नहिं होइ॥ दाद् यह गुन ब्रह्म का । सुन्न समाना सोइ ॥ ३॥ अनभय उपजी गुन भया। गुन हीँ पर ले जाय ॥ गुन हीँ सोँगहि बाँधिया। छुटर कीन उपाय ॥ ४॥ दोनों पछ उपजद्द परद । निरपछ अनभय सार ॥ एक राम दूजा नहीँ । दादू लेहु विचार ॥ ५॥ काया बाउर गुनमयी। मन मुख उपजद्द ज्ञान॥ चौरासी लख जीव को। इस माया का ध्यान॥ ६॥ बातमबोध बाँभ का बेटा। गुरुमुख उपजे आह ॥ बादू पंगुल पंच बिन । जहाँ राम तहँ जाइ ॥ ७ ॥ यातम माहैँ ऊपजइ। दादू पंगुल श्रान॥ कित्रिम जाइ उलंघि कर। जहाँ निरंजन थान॥ ५॥ यातमउपज मकास का। सुन भरती की बाट॥ दाद् मारग गैव का। कोई खखाइ न घाट॥ ६॥ बातमबोधी अनभया। साधू निरपछ होइ॥ दाद दाता राम सो । रस पीवइगा संह ॥१०॥ प्रेमभगति जब ऊपजइ। निह्चल सहज समाध्र॥ बादु पीवह रामरस। सत्युक्ष के परसाद॥ ११॥

प्रेमभगति जब ऊपजइ। पंगुल श्रान बिचार॥ दाद् हरिरस पाइये। छुटहिँ सकल विकार ॥ १२ ॥ भगति निरंजन राम की। श्रविचल अबिनासी॥ सदा सजीवन गांतमा। सहजहिँ परकासी ॥ १३ ॥ बंभा बिजयी श्रातमा । उपजा भानँद्भाव ॥ श्वहज सीळ संतोष सत । वेममगन मन राव ॥ १४ ॥ मानुष जब उड चालते। कहते मारग माहिँ॥ दाद पहुँचे पंथ चल। कहिह सो मारग नाहि ॥ १५॥ पहिले इम सब कुछ किया। भरम करम संसार॥ दादु अनभय ऊपजी। रहते सिरजनहार॥ १६॥ पारब्रह्म कह प्रान सोँ। प्रान कहा घट सोइ॥ दाद् घट सब सोँ कहा। विष अम्रित गुन दोइ॥ १७॥ माजिक कह अरवाह सो । अरवह कह औजूद ॥ मीजूर मालम सों कहा। हुकुम खबर मीजूर ॥ १८ ॥ दाद जैसा ब्रह्म है। मनभय उपजी होइ॥ जैसा है तैसा कहइ। दादू विरला कोइ॥ १६

इति उपन को अंग संपूर्णम्॥२८॥

### अथ दया निरबलता को अंग ॥

हादु नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ आपा मेटइ हरि भजह। तन मन तजह विकार ॥ निरवेरी सब जीव सोँ। दाद यह मतसार॥२॥ निरवैरी निज आतमा। साधन का मतसार॥ दादु दूजा राम बिन। वैरी मंझ विकार ॥ ३॥ निरवैरी सब जीव सीँ। सत जन सोई॥ दाद एक इ आतमा। बैरी नहिँ कोई॥ ४॥ सब देखा में साधि कर। दूजा नाही आन॥ सब घट एकइ आतमा। का हिंदू मुस्लमान ॥ ५॥ दोनों भाई हाथ पग। दोनों भाई कान॥ दोनों भाई नैन हैं। हिंदू मूसलमान ॥ ६ ॥ दाद को दुजा नहीं"। एकइ आतमराम॥ सतग्रह सिर्पर साधु सब । प्रेमभगति बिस्नाम ॥ ७ ॥ दादु संसा आरसी। देखत दूजा होइ॥ भरम गया दुविधा मिटी। दूजा नाहीँ कोइ॥८॥ किन्ह सोँ वैरी होइ रहा। दूजा कोई नाहिँ॥ जिन्ह के अँग ते अपजद । सोई है सब माहि ॥ ९॥ सब घट एकइ झातमा। जानहिँ सो नीका॥ श्रापा पर मेँ चीन्हि ले। दरसन है पी का ॥ १०॥ काहे को दुख दीजिये। घट घट त्रातमराम ॥ दादु सब संतोखिये। यह साधूका काम ॥ ११ ॥

एकर श्रुष्ठा राम है। समर्य साई सोइ॥ मैदे के पक्तवान सब। खाना होइ खो होइ॥ १२॥ काहे को दख दीजिये। साई है सब माहि ॥ दाद् एकर आतमा। दुजा कोई नाहिँ॥ १३ ॥ साहिबजी का आतमा। दीजह सुख संतोष ॥ दाद दुजा कोइ नहीं। चौदह तीनहुँ लोक ॥ १४॥ दाद एकइ आतमा। साहिब है सब माहि ॥ साहिब के नाते मिला। भेज पंथ के नाहिं॥ १५॥ प्रान पिछानहि अप को। भातम सब भाई॥ सिरजनहारा सब का। ता सो उन लाई ॥ १६॥ श्चातमराम बिचार करि। घट घट देवदयाल ॥ 🔧 दाद सब संतोखिये। सब जीवह प्रतिपाल ॥ १७॥ पुरन ब्रह्म विचारिये। दुतिय भाव करि दूर॥ सव घट साहिब देखिये। राम रहा भरपूर ॥ १८॥ दाद मंदिर काँच का। मरकर साँ नहिँ जाइ॥ हादु एक अनेक होइ। आप आप को खाइ॥ १६॥ आतमभाई जीव सब। एक पेट पारेवार॥ दाद् मूल विचारिये। दूजा कीन गवाँर॥ २०॥ तन मन आतम एक है। दूजा सब होनहार॥ दादु अ्रुल पाया नहीं । दुविधा भरम विकार ॥ २१ ॥ काया के वस जीव सव। होई गये अनंत अपार॥ दादु काया बस करइ। नीरंजन निरकार ॥ २२ ॥ घट घट के होनहार सब। प्रान परस होई जाय॥ बाद एक अनेक होइ। बरनहु नाना भाइ॥ २३॥ भाये एकइ कार सव। साईँ दिये पठाइ॥ वादू न्यारा नावँ धरि । भिन्न भिन्न होइ जाइ ॥ २५ ॥

**्रकाथ एका कार लाजा लाइ** । द्रप पठाव ॥ कादि श्रंत सब एक है। दादू सहज समाइ॥ २५॥ सुखा सहजहिँ कीजिये। नीला भानइ नाहिँ॥ काहे को दुख दीजिये। साहिब मानद नाहिँ॥ २६ ॥ बातमदेव भराभिये। विरोधिये नहिँ कोइ॥ बाराधे सुख पाइये। बीरोधे तुख होइ॥ २७॥ ब्रापद देखद आप को। जो दूसर नहिँ होइ॥ दादू दूसर जो नहीँ। तुक्ख न पावइ कोइ २८॥ हाद सम करि देखिये। कुंजर कीव समान ॥ दादू दुविधा दूर करि। तज आपा सिभमान ॥ २६॥ पूरत ब्रह्म विचारिये। सकल बातमा एक ॥ काया के गुन देखिये। नाना बरन अनेक ॥ ३० ॥ दाद् आरस खुदा का। अजरामर का थान॥ हादू सो क्याँ ढाहिये। साहिय का नीसान ॥ ३१॥ आप चिन्हावइ देहरा। तिसका करहिँ जतस्र॥ परतक परमेस्वर किया। मानहिँ जीव रतन्न ॥ ३२ ॥ मासिति सवारी मानसा । तिस को करहिँ सलाम ॥ पेन ब्राप पैदा किया। सा दाहर मुस्लमान ॥ ३३॥ संगल माहै जीव जो। जग ते रहइ उदास ॥ भीत भयानक रात दिन। निहचल नाहीँ बास ॥ ३४॥ बाचाषंभी जीव सब। भोजन पानी घास॥ भातमञ्चान न ऊपिजइ। दादू करहिँ विनास ॥ ३५ ॥ काला मुँह करि करद का। दिल तेँ दूर निवार ॥ सव सूरति सुविद्दान की। मुला मुरुख न मार ॥ ३९ ॥ गवा गुसे का काटिये। मियाँ मनी को मार॥ पाँचो सुमिरन कीजिये। येही सबहि बबार 🛚 ३७ 🖡

बैर विरोधइ भातमां। द्वया नहीं दिल माहि ॥ ३८॥ इत् स्र्ति राम की। ता को मारन जाहि ॥ ३८॥ कुल भाजम इके दीदम। अरवाहे इज्लास ॥ खब् भमल बदकार तुई। पाक यारा पास ॥ ३६॥ भावहीन जो पिरिधवी। क्या बिहीना देस॥ भगति नहीं भगवंत की। तहँ कहसा परवेस॥ ४०॥ कालजाल ते काढि कर। भातम भंग लगाइ॥ जीव दया यह पालिये। दादू अम्रित खाइ॥ ४१॥ खुरा न चाहइ जीव का। सदा सजीवन सोइ॥ परलय विषय विकार सब। भाव भगति रत होइ॥ ४२॥ काकोई बैरी न कोई मीत। दादू राम मिलन की चीत॥ ४३॥

इति दयानिखलता को अंग संपूर्णम् ॥२९॥

अला**ये एकइ कार सब। साईँ** दिये पठाइ॥ कादि श्रंत सब एक है। दादू सहज समाइ ॥ २५॥ सुखा सहजहिँ की जिये। नीला भानद नाहिँ॥ काहे को युख दीजिये। साहिय मानश् नाहिँ॥ २६ ॥ बातमदेव भराभिये। विरोभिये नहिँ कोइ॥ आराधे सुख पाइये। बीरोधे तुख होइ॥ २७॥ आपइ देखइ आप को । जो दूसर नहिँ दोइ ॥ दादु दूसर जो नहीँ। तुक्ख न पावइ कोइ २८॥ हादू सम करि देखिये। कुंजर कीव समान ॥ दादू दुविधा दूर करि। तज आपा अभिमान ॥ २६॥ पूरन ब्रह्म विचारिये। सकल ब्रातमा एक ॥ काया के गुन देखिये। नाना बरन अनेक ॥ ३० ॥ दाद् आरस खुदा का। अजरामर का थान॥ हादू सो क्याँ ढाहिये। साहिय का नीसान ॥ ३१॥ आप चिन्हावइ देहरा । तिसका कराहेँ जतन्त्र ॥ परतक परमेस्वर किया। मानहिँ जीव रतन्न ॥ ३२ ॥ मासिति सवारी मानसा। तिस को करहिँ सलाम॥ पेन ब्राप पैदा किया। सो टाहइ मुस्लमान ॥ ३३ ॥ संगल माहै जीव जो। जग ते रहइ उदास ॥ भीत भयानक रात दिन। निहचल नाहीँ बास ॥ ३४॥ बाचाबंधी जीव सब। भोजन पानी घास॥ **धातमञ्चान न ऊर्वेजाः। दाद् करहिँ बिनास्त ॥ ३५ ॥** काला मुँह करि करद का। दिल तेँ दूर निवार ॥ सब स्रति सुबिहान की। मुल्ला मुरुख न मार ॥ ३६ 🛚। गका गुसे का काटिये। मियाँ मनी को मार॥ पाँचो सुमिरन कीजिये। येही सबहि बबार 🛚 ३७ 🖡

बैर विरोध इ भातमां दिया नहीं दिल माहि ॥
इत् स्रेति राम की। ता को मारन जाहि ॥ ३८॥
कुत भावम इके दीवम। अरवाहे इखलास ॥
बव भमल बदकार तुई। पाक यारा पास ॥ ३६॥
भावहीन जो पिरिधवी। तया विहीना देस ॥
भगति नहीं भगवंत की। तह कहसा परवेस ॥ ४०॥
कावजाब ते काढि कर। भातम भंग लगाइ॥
जीव दया यह पाविये। दादू अम्नित खाइ॥ ४१॥
बुरा न चाहइ जीव का। सदा सजीवन सोइ॥
परलय विषय विकार सब। भाव भगति रत होइ॥ ४२॥
न कोई बैरी न कोई मीत। दादू राम मिलन की चीत॥ ४३॥

इति दयानिखलता को अंग संपूर्णम् ॥२९॥

## अथ सुंदरी को अंग।

-:0:---

3

दादू नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्वे साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ थारतवंती सुंदरी। पल पल चाहइ पीव॥ दादु कारन कत के। ताला घेली जीव ॥ २ ॥ रतिवंती आरती करड । रामसनेही आव ॥ दादू अवसर अब मिलइ। यह बिरहिन का भाष ॥ ३॥ काहे न आओ कंत घर। क्योँ तुम्ह रहे रिसाइ॥ दाषु सुंदर सेज पर। जनम अमोलिक जाइ॥ ४॥ मातम मंतर भाव तुँ। याही तेरी ठीर॥ दादु सुरूर पीय तुँ। दूजा नाहीँ और ॥ ५ ॥ पीय न देखा नैन भरि। कंठ न लागी धाइ॥ सूती नहिंगल बाँह दे। विच हीं गई बिलाइ॥ ६॥ मुरति पुकारइ सुंदरी। अगम अगोचर जाइ॥ दाव बिरही आतमा। उठि उठि भातुर घाइ॥ ७॥ साईँ कारन सेज सँवारी। सब तेँ सुंदर ठीर॥ दावू नारी ताहि बिन। आनि बैठाये और॥ 🗸॥ कोई औग़न मन बसा। चित ते अरा उतार॥ दादू पति बिन सुंदरी। राँढई घर घर बार ॥ ६॥ प्रेमलहर की पालकी। आतम बैठइ आह ॥ दाद् केलइ पीय सोँ। यह सुख कहा न जाइ ॥ १० ॥ सुख ते सुती नीद भर। जागइ मेरा पीव॥ क्योँ कर मेळा होइगा। जागइ नाहीँ जीव॥११॥

सकी न केलर सुंदरी। अपने पिय सीं जाग ॥ स्वाद न पाया प्रेम का। रही नहीँ उर खाग ॥ १२ ॥ पंच दिढावइ पीय सोँ। मिलि काहें न खेलंड ॥ बादू गहिरीं सुद्री। क्योँ रहइ अकेलइ॥ १२॥ सकी सोहागिन सब कहिहैं। और दुरागम आइ॥ पिय का महत्व न पाइये। कहाँ पुकारहु जाइ ॥ १३ ॥ सखी सोडागिन सब कहि । कत न बुझइ बात ॥ मनसा बांचा करमना। मुरुछ मुरुक जिय जात॥ १४॥ सखी सोहागिनि सब कहहिं। विय सीँ परस न होंह। निस बासर दुखं पाइये। ब्यथा न जानइ कोइ ॥ १५॥ सखी सोहागिन सब कहिंहैं। प्रगट न खेलई पीव।। सेज सोहागिन पाइयें। दुखिया मेरा जीव ॥ १६॥ पर पुरुषा सब परम हैं। सुंदरि देखह जाग॥ भवना पीय पिछान करि । दांदू रहिये लाग ॥ १७ ॥ पुरुष पुरातन छाडि कर। चली झान के साधा। लोभी सँग ते बीलुडी। खडी मरोरह हाथ ॥ १८॥ सुंदरि कबहूँ कंत का। मुख सौँ नावँ न लेह ॥ अपने पिय के बारनहुँ। दादू तम मन देइ ॥ १६ ॥ नयन बयन करि बारनहुँ। तन मन पिंड परान ॥ बाद संदरि बरि गई। तुम्ह पर कंत सुजान ॥ २० ॥ तन भी तेरा मन भी तेरा। तेरा पिंड परान ॥ सब कुक्क तेरा तूँ है मेरा। यह दादू का ज्ञान ॥ २१ ॥ पँच प्रभूषन पीय कर । सोलह सब ही ठावँ ॥ संदरि यह सिंगार करि। लेइ लेइ पिय का नावँ॥ २२॥ यह ब्रत संदरि ले रहइ। सदा सोहागिन होइ॥ दादू भावद पीय को। ता सम श्रीर न कोइ॥ २३॥

सुंदरि मोहद्द पीय को। बहुत भाँति भरतार॥ रिफयइ दादू राम को। अनँत कला करतार॥ २४॥ नीचं ऊँच कुलसुदरी। सेवा सारी होइ॥ सोइ सोहागिन कीजिये। रूप न पीवइ धोइ॥ २५॥ नदी निर उल्लंघि कर। दरिया पश्री पार॥ इाडू सुंदरि सो भली। जाइ मिलइ भरतार॥ २६॥ प्रेमलहर गहि ले गई। श्रपने प्रीतम पास ॥ बातम सुद्दिर पीय को। बिलसइ दादू दास ॥ २७ ॥ संदरि को साईँ मिला। पाया सेज सोहाग॥ पीय सो खेलइ प्रेमरस । दाद मोदे भाग ॥ २८ ॥ दाह सुंदरि दे हमेँ। साईँ को सेवइ॥ राती अपने पीय सो । प्रेप्ररस लेवइ ॥ २६ ॥ दाद निरमल सुंदरी। निरमल मेरा नाह॥ दोनों निरमल मिलि रहे। निरमल प्रेमप्रबाह ॥ ३० ॥ तेज पुंज की सुदरी। तेज पुंज का कंत॥ तेज पुंज की सेज पढि। दादू बना बसंत ॥ ३१ ॥ साईँ सुंदरि सेज पर। सदा एक रस होइ॥ द्वाद् खेळइ पीय सोँ। ता सम भीर न काइ॥ ३२ ॥

इति सुंदरी को अंग संपूर्णम् ॥ ३० ॥

## अथ कस्तृरिया मृग को अंग ॥

दादु नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ घट कस्तूरी मिरिंग के। भरमत फिरइ उदास ॥ अंतरगति जानइ नहीँ। ता तेँ सुँघइ घास ॥ २॥ सब घट में गोविंद हैं। संग रहहिं हरि पास ॥ कस्तूरी मृग में बसइ। सुँघत डोलइ घास ॥ ३॥ जीव न जानइ राम को। राम जीव के पास ॥ गुरु में सबद ते वाहिरा। ता ते फिरइ उदास ॥ ४ ॥ जा कारन जग दुँढिया। सो है घट ही माहिँ॥ भैं ते परेदा भरम का। ता ते जानत नाहि ॥ ५॥ दुर कहाहिँ ते दूर हैँ। राम रहा भरपूर ॥ नैनहुँ बिन।सुभइ नहीं। ता ते रविकरं दूर ॥ ६ ॥ होढो हवा प्रान से । अउ बलदाऊ मंझ ॥ नहिँ जाताऊँ प्रान में । साहिँ का उपभंध ॥ ७ ॥ कोई दौढे द्वारिका। कोई कासी जाहिँ॥ कोई मथुरा को चले। साहिब घट ही माहिँ॥ ८॥ मंझे चेला मंभ गुरु। मंभ ही उपदेस ॥ बाहर ढूँढाहि बाबरे। जटा बँघाये केस ॥ ९ ॥ सव घट माहै "रिम रहा। बिरला बुभाइ कोइ॥ सोई बुभाइ राम को। रामसनेही होइ॥ १०॥ सदा रहइ सँग सममुखे। दादू छखइ न गूझ॥ सपने ही समुभार नहीं। क्यों कर लहा अबुभा ॥ ११ ॥ जडमत जिव जानइ नहीं । परम स्वाद सुख जाइ ॥
चेतन समुभइ स्वाद सुख । पीवइ प्रेम अघाइ ॥ १२ ॥
जागत जो आनँद करइ । सी पावइ सुखस्वाद ॥
स्ते सुक्ख न पाइये । प्रेम गवाँया बाद ॥ १३ ॥
जिन्ह का साहिब जागता । सेवक सदा सचेत ॥
सावधान सनमुख रहइ । गिर गिर पडइ अचेत ॥ १४ ॥
दादू साईँ चेत हैं । इम ही भये अचेत ॥
प्रानी राख न जानहीं । ता ते निरफल वित ॥ १५ ॥
गोधिद के गुन बहुत हैं । कोई न जानइ जीव ॥
अपनी बूझइ आप गति । जो कुछ कीया पीव ॥ १६ ॥

इति कस्तूरीया मृग को अग संपूर्णम् ॥३ १॥

### स्रथ निंदा को स्रंग।

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ बंदनं सबे साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ साधू निर्मल मन नहीं। राम रमहिं सम भाइ॥ दादू अवगुन काढि कर। जीव रसातल जोई॥२॥ जब ही साधु सताइये । तब ही उरुष्ट परुक्ते ॥ कास धसइ धरती खसइ। तीनों "लोक गरक ॥ ३॥ जोहि घर निंदा साधु की। सो घर गये समूछ॥ तिन्हकी नीवँ न पाइये। नावँ ठावँ नाहिँ भूल ॥ ४ ॥ निंदा नावँ न लीजिये। सपनेह जिन होइ॥ ना हम कहीहँ न तुम्ह सुनइ। हम जिन भाषद कोइ॥ ५॥ निंदा कीये नरक है। कीट पडइ मुख माहिँ॥ राम बिमुख जामइ मरइ। भगमुख आवहिँ जाहिँ॥ ६॥ निदक बपुरा जिन मरइ। परउपकारी सोइ॥ हम को करता ऊजरा। आपइ मइला होइ॥७॥ जेहि विधि आतम ऊबरइ। परसइ प्रीतम प्रान ॥ साधु सबद को निदना। समभद्र चतुर सुजान ॥ ८॥ अनदेखा धनरथ कहइ। किल पृथिबी का पाप॥ भरती अंबर जब लगा । तब लग करहिँ कलाप ॥ ९ ॥ अनदेखा अनरथ कहइ । अपराधी संसार॥ जब लेखा तब लेइगा। समरय सिरजनहार॥ १०॥ दादू डिरये लोक तेँ। कइसी धरहिँ उठाइ॥ २७

अनदेखी अजगैव की। कहसी कहहिँ वनाइ॥ ११॥
श्रिम्रत विष विष को श्रिम्रत। फीर धरहिँ सव नावँ॥
निरमत मल मैला विमत । जाहिँग सो किस ठावँ॥ १२॥
साचे को झूठा कहाहिँ। झूठे को साचा॥
राम दोहाई काढिये। कंठ तेँ वाचा॥ १३॥
झूठ न कहिये साच को। साच न कहिय झूठ॥
साहिव तो मानइ नहीँ। लागइ पाप अखूठ॥ १४॥
झूठ दिखावहिँ साच को। भायानक भयभीत॥
साचा राता साच सोँ। झूठ न आनहिँ चीत॥ १५॥
साचे को झूठा कहीहँ। झूठा साच समान॥
दादू अचरज देखिया। यह लोगोँ का ज्ञान॥ १६॥
ज्योँ ज्योँ निद्दहिँ लोग विचारा।
त्योँ त्योँ छीजई रोग हमारा॥ १७॥

इति निंदा को अंग संपूर्णम् ॥ ३२ ॥

# अथ निरगुन को अंग।

दादू नमो निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः॥ बदन सर्व साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ दादू चंदन वावना । बसे बनहिँ महँ आइ॥ सुखदाई सीतल किये। तीनोँ ताप नसाइ॥२॥ काल कुरहाडा हाथ ले । काटन लागा धाइ॥ अइमा यह संसार है। डार मूळ **ले जाइ॥ ३॥** सतगुरु चंदन बावना । लागा रहइ भुअंग ॥ दादू विष छाडइ नहीं। कहा करइ सतसंग ॥ ४॥ दाद कीडा नरक का। राखा चंदन माहिँ॥ उलटि सो कूदा नरक मे**ँ। चंदन भाव**इ नाहिँ॥ ५ ॥ सत्गुरु साधु सुजान है । सिष का गुननहिँ,जाइ॥ दादू अभ्रित छाडि कर। विषइ हलाहल खाइ॥६॥ कोटि बरस लो "राखिये। बासा चंदन पास॥ दाद् गुन लीये रहइ। कथी न लागइ बास ॥ ७॥ कोर्ट बरस लो ँराखिये। पत्थर पानी माहि ॥ दाद आडा अंग है। भीतर भेद्द नाहिँ॥ ८॥ कोटि बरस लोँ राखिये। लोहा पारस संग॥ बादु रोम का आँतरा। पलटइ नाहीँ अंग॥ ९॥ कोटि बरस लाँ राखिये। जीव ब्रह्म सँग दोइ॥ दाद माहेँ बासना। कथी न मेला होइ॥ १०॥ मुसा जरता देखि कर। दादू इंस दयाल॥ मानसरोवर ले चला। पंखहु काटइ काल ॥ ११ ॥

देखइ मानुस परतछ काल। ज्योँ करित्याँ करि दादू हाल ॥१२॥ जीव भुअंगमं कूप मेँ। साधू काढइ आइ॥ दाद विषहर विष भरे। फिरि ताही को खाइ॥ १३॥ दादु दूध पिआइये । विषहर विष कर लेइ ॥ गुन का औगुन कर लिया। ताही को दुख देह ॥ १४ ॥ बिनहीँ पावक जर मुआ। जावासा जल माहिँ॥ दादुः सूखा सीचैता। जल को दूपन नाहिँ ॥ १५॥ सुफल बिरिन्न परमार्थी। सुख देवइ फल फूल 🎚 दाद् ऊपर बैठि कर। निरगुन काटइ मुल ॥ १६॥ दाद् सरगुन गुन करइ। तिरगुन मानइ नाहिँ॥ निरगुन मरि निरफल गया। सरगुन साहिब माहिँ॥ १७ निरगुन गुन मानइ नहीं। कोटि करइ जो कोइ॥ दाद सब कुछ सउँवियं। सो फिर बेरी होइ॥ १८॥ बाद् सरगुन लीजिये। निरगुन दीजह डार॥ सरगुन सनमुख राखिये। निरगुन नेह निवार॥ १९॥ सर्गुन गुन केते कराहिं। निरंगुन मान न एक ॥ दाद्र साधू सब कहिहँ। निरगुन, नरक अनेक॥२०॥ सरगुन गुन केते कराहिँ। निरगुन नासइ ढााई ॥ दाद्रंसाध्र सब कर्हाहँ। निरगुन निरफल जाहि॥ २१॥ सरगुन गुन केते करहिँ । निरगुन मान न कोइ॥ दादू साधू सब कहाहिँ!। भला कहाँ तेँ होइ॥ २२॥ सरगुन गुन केते करहिँ। निरगुन मान नं नीच॥ दादू साधू सब कहाहैं। निरगुन के सिर मी च ॥ २३॥ साहिवजी सब गुन कर्राह्ँ। सतगुरु के घट होइ॥ द्दार् काढद काळमुख। निरंगुन मान व कोइ॥ २४॥

साहिबजी सब गुन करहिँ। सतगुरु माहैँ आइ॥
दादू राखा जीव दे। निग्गुन मेटा जाइ॥ २५॥
साहिबजी सब गुन करिहँ। सतगुरु का दे संग॥
दादू परलय राखि ले। निरगुन पलटइ अंग॥ २६॥
साहिबजी सब गुन करिहँ। सतगुरु आडा देइ॥
दादू तारइ देखता। निरगुन गुन नहिँ लेइ॥ २७॥
सतगुरु दीया राम धन। रहइ सो बुद्धि बताइ॥
मनसा बाचा करमना। बिलस बिनंडइ खाइ॥ २८॥
कीया कित मेटइ नहीँ। गुन हीँ माहिँ समाइ॥
दादू बढइ अनंत धन। कबहूँ कमी न जाइ॥ २९॥

इति निरगुन को अंग संपूर्णम् ॥३३॥

#### ग्रथ विनती की ग्रंग।

-:0:---

दाद नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्व साधवा। परनामं पारंगतः॥ १॥ दाद् बहुत बुरा किया। तुम्हेँ न करना रोस ॥ साहिब सबही का धनी। वंदे का सब दोस॥ २॥ दाद बहुत बुरा किया। मुख सो अहा न जाइ॥ निरमल मेरा साइँयाँ। ता को दोस न लाइ॥३॥ सःईँ सेवा थोर मैँ। अपराधी बंदा ॥ दाद दूजा कोइ नहीं । मुझ सरीखा गंदा ॥ ४ ॥ तिल तिल का अपराधी तरा। रती रती का चोर॥ पल पल का अवगुनहीँ तेरा। वकसह अवगुन मोर ॥ ५॥ महापराश्री एक मैं । सारे येहि संसार ॥ औगुन मेरे अति घते अंत न स्रावइ पार ॥ ६॥ मरजादा का मित नहीं । ऐसे कियं अपार॥ मैं अपराधी वापजी। तुम्ह ही ँएक अश्वार ॥ ७ ॥ दोष अनेक कलंक सब। बहुत बुरा मुझ माहिँ॥ मैँ कीये अपराध सब । तुम्ह तेँ छाना नाहिँ॥ गुनहगार अपराधी तेरा। भाग कहाँ हम जाहिँ॥ दादू देखा सोधि सर। तुम्ह वित कहिँ न समाहिँ॥ ८ आदि अंत लोँ आइ करि । सुकित कछू नईिँ कीन्ह ॥ मया मोह मद मंछरा। स्वाद सवइ चित दीन्ह ॥ ६॥ काम कोश्रं संसय सदा। कवहूँ नाव नहि लीन॥ पखंड प्रपंचा पापमय । दाद अइसाह छीन ॥ १०॥

बहु बंधन सो वाँधिया। एक बचारा जीव॥ अपने बल छूटइ नहीं । छोडनहारा पीव ॥ ११ ॥ दादू बंदीयान है। बंदीछोड दिवान॥ अब जिन राखह बंदि मेँ। मीरा मेहरवान ॥ १२ ॥ दादू अंतर कार्लिमा। हिरदय बहुत विकार॥ परगट पूरा दूर करि। दादू करइ पुकार ॥ १३॥ सव कुछ ब्यापइ रामजी। कुछ छूटा नाहिँ॥ तुम्ह ते कहाँ छिपाइये। सब देखहु माहि ॥ १४॥ सवल सार मन मे रहइ। राम विसरि क्योँ जाय॥ यह दुख दादू क्योँ सहइ। साईँ करहु सहाय॥ १५॥ राखनहारा राख तूँ। यह मन मेरा राखि॥ तुम्ह बिन दूजा कोइ नहीँ। साधू बोलहिँ साखि ॥१६॥ माया विषय विकार ते । मेरा मन भीगइ॥ सोई की जह साइँयाँ। तूँ मीठा लागइ॥ १७॥ साईँ दीजईँ सूरती। तो मीठा लागइ॥ दुजा खारा होइ सब। सृता जिव जागइ॥ १८॥ साहिब को भावइ नहीं। सो हम ते जिन होइ॥ सतगुरु लीजइ आपना। साधु न मानइ कोइ॥ १९॥ आपइ देखइ आप को । सो नैना दे मुज्झ ॥ मीरा मेरा मेहर कर्। दादू देखइ तुज्झ ॥ २० ॥ दादू पछतावा रहा। सके न ठाहर लाइ॥ घरथ न आया राम के। यह तन यो ही जाइ॥ २१॥ कहते सुनते दिन गये। होइ कछू न आवा॥ दादू हार की भगति बिन। प्रानी पछतावा॥ २२॥ वह कुछ हम तेँ ना भया। जा पर री भइ राम॥ दादू इस संसार में। हम आये बेकाम ॥ २३॥

दिन दिन नवतम भगति दे। दिन दिन नवतम नाव ॥ दिन दिन नवतम नेह दे। मैं बिलहारी जाखा। २४॥ साई सत संतोष दे। भाव भगति विस्वास ॥ सिदक सबूरी साच है। माँगई दादूदास ॥ २५॥ साईँ संसय दूर करि। करि संका का नास ॥ मानि भरम दुखदारुना। समता सहज प्रकास ॥ २६ ॥ नाही "परगट होइ रहा। है सो रहा लुकाइ॥ सइँयाँ परवा दूर करि। तूँ होइ परगढ आइ॥ २७॥ माया परगढ होइ रही। जो नहिँ होता राम॥ अरस परस मिलि खेलते। सब जित्र सब ही ठाम ॥ २८। द्या करइ तब अंग लगावइ। भगति अखंडित देवइ॥ दाद दरलन आप अकेला। दूजा हरि सव लेवइ॥ २६॥ साधु सिखावइ मातमा। सेवा दढ कार लेहु॥ पारब्रह्म सोँ बीनती। दय करि दरसन देहु ॥ ३० ॥ साहिव साधु दयाल है। हम ही अपराधी ॥ दाद् जीव अमागिया। अबिद्यासाधी ॥ ३१ ॥ सब जिव तोराहिँ राम सोँ। पै राम न तारह ॥ दाद काँचे ताग ज्योँ। तोरइ त्योँ जोरइ ॥ ३२ ॥ फूटा फेर सँवार करि। छे पहुँचावइ ओर ॥ अइसा कोई ना मिला। दादू गया बहोर ॥ ३३ ॥ ऐसा कोई नो मिला। तन फेर सँवारश। बूढे तेँ बाला किया। छय काल नियार इ॥ ३४॥ गलइ बिलइ कर बीनती। एकमेक अरदास ॥ अरस परस करुना करीहैं। दरबहिँ दादू दास ॥ ३५॥ साईँ तेरे डर डरउँ। सदा रहुउँ भयभीत ॥ अजा सिंह ज्यों भय घना वादू लीया जीत ॥ ३६ ॥

पलक माहिँ प्रगटइ सही। जो जन कराहि पुकार॥ दीन दुखी को देखि कर। अति आतुर तेहि बार॥ आगे पीछे सँग रहइ। आप उठाये भार॥ साधु दुखी तब हरि दुखी। अइसा सिरजनहार ॥ ३५ ॥ सेवक की रच्छा करइ। सेवक का प्रातिपाल॥ सेवक के बाहर चढह। दादू दीनदयाल ॥ ३६॥ काया नाव समुद्र में। अवघट बुडइ आय॥ येहि अवसर एक साधु विन । दादू कौन सहाय॥ ३७॥ यह तन मेरा भवजला। क्यों कर लाँघइ तीर ॥ केवट विन कइसे तरइ। दादू गहिर गँभीर ॥ ३८ ॥ पिंड परोहन सिंधुजल। भवसागर संसार॥ राम बिना सूझइ नहीं । दादू खेवनहार ॥ ३६ ॥ यह घट बोहित धार में । दरिया बार न पार ॥ भीत भयानक देखि कर । दादू करी पुकार ॥ ४० ॥ कलिजुग घोर अँधार है। तिसका वार न पार॥ दाद तुम्ह बिन क्योँ तरइ। समरथ सिरजनहार ॥ ४१॥ काया के बस जीव है। कस कस बाँधा माहिँ॥ दादू आतमराम विन । क्योँ ही छूटइ नाहिँ॥ ४२॥ प्रानी बंधा पंच सोँ। क्योँ ही छूटइ नाहिँ॥ निरंघन आपा मारिये। यह जिल्ल काया माहि ॥ ४३॥ तुम्ह विन धनी जो जीव का। यो ही आवइ जाइ॥ जो तूँ साईँ सत्त है। बेगहिँ प्रगर्टाह आइ॥ ४४॥ निरधन आपा मारिये। धनी न धोरी कोइ॥ दाद सो क्योँ मारिये। साहिब सिर पर होइ ॥ ४५ ॥ राम विमुख जुग जुग दुखी। लख चौरासी जीव॥ जाम मरइ जग अवटई। राखनहारा पीव ॥ ४६॥

समरथ सिरजनहार है। जो कुछ करइ सो होइ॥ दादू सेवक राखि ले। काल न लागइ कोइ॥ ४७॥ साईँ साचा नावँ दे। जाल झार मिटि जाइ॥ दाद् निरभय होइ रहइ। कबहूँ काल न खाइ॥ ४८॥ कोइ नहीँ करतार बिन । प्रान उधारनहार ॥ जियरा दुखिया राम बिन। दादू येहि संसार ॥ ४६॥ जिन्ह की रच्छा तूँ करइ। ते उधरे करतार॥ जे तुभ छाडे हाथ ते"। ते डूबे संसार ॥ ५०॥ राखनहारा एक तूँ। मारनहार अनेक ॥ द्दाद् को दूजा नहीँ। तूँही श्रापहि देख ॥ ५१ ॥ जुग ज्वाला जमरूप है। साहिब राखनहार॥ तुम्ह बीच अंतर जिन पडइ। ता तेँ करउँ पुकार ॥ ५२ ॥ जहँ तहँ बिषय विकार ते । तुम्ह ही राखनहार ॥ तन मन तुम्ह को सीँ। पिया। साचा सिरजनहार ॥ ५३॥ नरक रसातल जात हैं। तुम्ह विन सब संसार॥ कर गहि करता काढि ले। दे अवलंव अधार ॥ ५८ ॥ दैव लागि जग परजरह। घटि घटि सब संसार॥ हम ते कछू न होत है। तूँहि बुझावनहार ॥ ५५ ॥ आतम जीव अनाथ सब। करतार उवारइ॥ राम निहोरा कीजिये। जिन काहू मारह ॥ ५६॥ अरस जिमी अवजूद में । तहाँ तपइ अफताव ॥ सव जग जरता देखि कर। दादु पुकारे साव॥ ५७॥ सकल भुअन सब आतमा। निरबिप करि हरि लेइ॥ परदा है सो दूर करि ! कुसम लहर नहिं देह ॥ ५८ ॥ तन मन निरमल आतमा। सब काह की होइ॥ दादू विषय विकार की। बात न बूझइ कोइ॥ ५६॥

समरथ घोरी कंघ घरि । रथ ले और निवाहिँ॥ मारग माहिँ न मेबिये। पीक्ठहिँ विरद् लजाहिँ॥ ६०॥ गगन गिरइ तब को धरइ। धरती धर छाडइ॥ जो तुम्ह काडहु राम रथ। कंधा को माँडइ॥ ६१॥ ज्योँ वे बरत गगन तेँ दूटइ। कहाँ धरनि कहाँ ठाम॥ लागी सुरति अंग तेँ छूटइ। सो कित जीवइ राम ॥ ६२ ॥ अंतरजामी एक तूँ। आतम के आधार॥ जो तुम्ह छाडहु हाथ तेँ। कीन सँवारनहार ॥ ६३॥ तेरा सेवक तुम्ह लगे। तुम्हही माथे भारी॥ दादू बूडत राम जी। बेग उतारह पार ॥ ६४॥ सत छूटा सुरतन गया। पउरुख भागा जाइ॥ कोई धीरज ना धरइ। काल पहुँचा आइ॥ ६५॥ संगी थाके संग के। मेरा कुछ न बसाइ॥ भाव भगति धन लूटिये। दादू दुखी खुदाइ॥ ६६॥ दादु जियरा जक नहीं । विसराम न पावइ॥ आतम पानी नूँन ज्योँ। अस होइ न आवइ॥ ६७॥ तेरी खूबी खूब है। सब नीका लागइ॥ संदर सोभा काढि छे। सब कोई भागइ॥ ६८॥ तुम्ह हद्दु तइसी कीजहू । तो छूटहिँगे जीव ॥ हम हैं अइसी जिन करहु। मैं सदके जिव पीव ॥ ६९ ॥ अननाथहुँ का आसरा । निराधार आधार ॥ निरधन का धन राम है"। दादू सिरजनहार॥ ७० ॥ साहिब दर दादृ खडा । निस दिन करइ पुकार॥ मीरा मेरा मेहर करि। साहिब दे दीदार ॥ ७१॥ दादु प्याला प्रेम का। साहिब राम पिमाइ॥ परगट प्याला देह भरि। मिरतक लेह जिमाइ॥ ७२ 🎼 अल्ला आले नूर का। भीर भरि ध्याखा देहा॥ हम को प्रेम पिलाइ करि। मतवाला करि लेह ॥ ७३ ॥ तुम्ह को हम से बहुत हैं। हम को तुम्ह से नाहिं॥ दाद को जिन परिहरइ। तूँ रह नैनहुँ माहिँ॥ ७४॥ तम्ह ते तबही हीई सब। दरस परस दरहाल ॥ हम ते कबहुँ न होइगा। जो वीतहि जुग काल ॥ ७५॥ तम्ह ही तेँ तम्ह को मिलइ। एक पलक मेँ आइ॥ हम तेँ कवहँ न होइगा। कोटि कलप जो जाइ॥ ७६॥ सःहिव साँ मिलि खेलते। होता प्रेमसनेह॥ दाद प्रेमसनेह विन। खरी दुहेली देह ॥ ७७ ॥ माहिव साँ मिलि खेलते। होता प्रेमसनेह॥ परगट दरसन देखतं । दादू सुखिया देह ॥ ७८ ॥ आज्ञाः अपरंपार की । वस श्रंबर भरतार ॥ हरे पटंबर पहिर करि। धरती करइ सिँगार ॥ बसुधा सब फूलइ फरइ । पृथिवी अनंत अपार ॥ गगन गरज जल थल भरे। दादू जय जय कार ॥ ७६ ॥ काला मुँह करि काल का। साईँ सदा सुकाल ॥ मेघ तुम्हारे घर घना । वरसह दीनद्याल ॥ ८० ॥ तुम्ह को भावइ और कुछ । तुम्ह कुछ कीया और ॥ मेहर करहु तो छूटिये। नाहिँ तो नाहीँ ठीर ॥ ८१ ॥ मुझ भावइ सो मँ किया। तुझ भावइ सो नाहिँ॥ दादू गुनहगार है। मैं देखा मन माहि ॥ ८२॥ खुसी तुम्हारी त्याँ करह । हम तो मानी हार ॥ भावह वंदा वकसिये। भावह गाँह कार मार ॥ ८३॥

जो साहिव लेखा लिया। सीस काट स्ली दिया॥ मेहर माया कर फल कीया। जीये जीये कर जीया॥ ८४॥

इति बिनती को अंग संपूर्णम् ॥ ३४॥

# **त्र्रथ सापीभूत को अंग ॥**

दादृ नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेचतः॥ बंदनं सर्वे साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १॥ देखनहारा जगत का। अंतर पूरइ साखि॥ दाद संमत सो सही। दूजा और न राखि॥ २॥ माहेँ तेँ मुझ को कहइ। अंतरजामी आप॥ दाद दुजा धुंध है। साचा मेरा जाप ॥ ३॥ करता है सो करइगा। दादू साधीभृत॥ कौतुकहारा होइ रहा। अनकरता अवधृत ॥ ४॥ भ्राप अकेला सब करइ। घट में जहर उठाइ॥ दाद सिर दे जीव के। योँ न्यारा होइ जाइ॥ ५॥ आप अकेला सब करइ। औरोँ के सिर देइ॥ दाद सोभादास को। अपना नावँ न लेइ॥ ६॥ राजस करि उतपति करइ। सातक करि प्रतिपाल॥ तामस करि परलय करइ। निरगुन कीतुकहार ॥ ७॥ ब्रह्म जीव हरि आतमा। खेलइ गोपी कान॥ सकल निरंतर भरि रहा। सापीभृत सुजान॥ ८॥ जानम मरना सानि कर। यह पिँड उपजाया॥ साईँ दीया जीव को। ले जग मेँ आया॥ ६॥ बिष अम्रित पावक पानी । सतगुरु समझाया ॥ मनसा बाचा करमना। सोई फल पाया॥ १०॥

जानइ वूभाइ जीव सब। गुन औगुन कीजइ॥ जान बूझ पावक पडइ। दैव दोष न दीजइ॥ ११॥ मन ही माहिँ होइ मरइ। जीवइ मन ही माहिँ॥ साहिब साषीभूत है। दादू दूवन नाहिँ॥ १२॥ बुरा भला सिर जीव के। होवइ इसही माहिँ॥ दादू करता करि रहा। सो सिर दीजइ नाहिँ॥ १३॥ परमार्थ को राखिये। कीजइ परउपकार॥ दादू सेवक सो भला। नीरंजन निरकार॥ १४॥ जिन्हका तिन्हको सौँपिये। सुकरित परउपकार॥ दादू सेवक सो भला। सिर नहिँ लेवइ भार ॥ १५॥ करता होइ कर कुछ करइ। उस माहिँ बँधावइ॥ दादू उस को पुछिये। उत्तर नहिँ आवइ॥ १६॥ सेवा सुकरित सब गया । मैं मेरा मन माहि ॥ दादू आपा जब लगइ। साहिब मानइ नाहिँ 🗓 १७॥ कोइ उतारहिँ आरती। कोइ सेवा करि जाहिँ॥ कोइ आइ पूजा करहिँ। कोइ खिआवी हैं खाहिँ॥ १८॥ कोई सेवक होइ रहे। कोई संगति माहिँ॥ कोइ आइ दरसन करहिँ। हम तेँ होता नाहिँ॥ १६॥ ना हम करहिँ करावहीँ। पिअहिँ पिआवहिँ नीर ॥ करइ करावइ साइँयाँ। दादू सकल सरीर ॥ २० ॥ करइ करावइ साइँयाँ। जिन्ह दीया औजूद ॥ दाद बंदा बीच में । सोभा को मौजूद ॥ २१ ॥ देवइ लेवइ सब करइ। जिन्ह सिरजा सब कोइ॥ दादु बंदा महल मेँ। सोर करहिँ सब कोइ॥ २२॥

जुबा खेलहि जानपति। ता को लखद न कोइ॥ सब जग बइटा जीत करि। काह् लिपत न होइ॥ २३॥

इति साषीमृत को अंग संपूर्णम् ॥ ३९॥

## ष्र्रथ बेली को ऋंग।

बाद् नमो निरंजनं। नमस्कार गुरुदेवतः॥ बंदनं सर्वे साधवा। परनामं पारंगतः॥१॥ अफ़्रित रूपी नावँ छे। आतमतत पोषइ॥ सहजीहँ सहज समाधि मेँ। धरनी जल सोखह॥ पसरइ तीनों ँ लोक में । लिपित नाह ँ भोखई ॥ सो फल लागइ सहज मेँ । सुंदर सब लोकइ ॥ २ ॥ दादू बेळी आतमा। सहज फूब फब होइ॥ सहज सहज सतगुरु कहइ। बूझइ विरला कोइ॥३॥ जो साहिब सी चंद्र नहीं । तो बेली कुम्हिलाइ ॥ दाद्र सी चंद साइँयाँ। बेली बढती जाइ॥४॥ हरि तरवर तत आतमा। बेली कर बिस्तार॥ दाद् लागइ अमर फल। साधू सीचनहार॥५॥ दाद् सुखा रुख खडा। काहेन हरिश्रर होइ॥ भाषइ सीचँइ भ्रमीरस । सो फल फरिया सोइ ॥ इ॥ कधी न सुख़ इ रुख खहा। श्रम्रित सीँचा आए॥ दाद् हरिअर सो फरइ। कछू न ब्यापइ ताप॥ ७॥ जो घट रोपे रामजी। सीँचे अमी अघाइ॥ दादु लागः अभर फल। कबहुँ सूख न जाइ॥ ८॥ हरि जल बरसे बाहिरा। सुख इकाया खेत॥ दादू हारिअर होइगा। सी चनहार सचेत ॥९॥ अमर बेलि है आतमा। खार संमुद्र माहिँ॥ सुखइ खारे नीर सोँ। सो फल्न लागइ नाहिँ॥ १०॥

35

बहु गुनवंती बेलि है। ऊगी कारर माहिँ॥
सी च खारे नीर सो ँ। ता ते उपजइ नाहिँ ॥ ११॥
बहु गुनवंती बेलि है। मीठी भरती माहिँ॥
मीठा पानी सी ँचिये। दावु अमरफल खाहिँ॥ १२॥
श्रिप्ति बेली बाहिये। श्रिप्ति का फल होइ॥
श्रित्त का फल खाइ कर। मुआ न सुनिये कोइ॥१३॥
बिष की बेली बाहिये। बिष ही का फल होइ॥
बिष ही का फल खाइ कर। श्रमर नहीं कलि होइ॥ १४॥
सतगुरु संगति ऊपजइ। साहिब सी ँचनहार॥
प्राम बिरिछ पीयइ सदा। दादु फरइ अपार॥ १५॥
दया भरम का रुख खडा। सत सो बढता जाइ॥
सँतोष सो ँ फूलइ फरइ। दादु अमरफल खाइ॥ १६॥

इति बेली को अंग संपूर्णम् ॥ ३६ ॥

~ : () : ~~~~

### श्रय श्रविहड को श्रंग।

-:0:-

दादू नमे। निरंजनं । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ . बंदनं सर्व साधवा । परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ संगी सोई कीजिये। किव अजरामर होइ॥ ना वह मरइ न बीछुडइ। ना दुख ब्यापइ कोइ॥२॥ संगी सोई की जिये। अस्थिर येहि संसार॥ ना वह फिरइ न हम खपहिँ। अइसा लेह विचार ॥ ३॥ संगी सोई कीजिये। सुख दुख का साथी॥ दादू जीवन मरन का। सो सदा सँगाती ॥ ४॥ संगी सोई की जिये। कबहूँ पलट न जाइ॥ श्रादि श्रंत बिहर्ड नहीं। ता सन यह मन लाइ॥ ५॥ माया बिहड६ देखता । काया संग न जाइ॥ क्रित्रिम बिहडहिँ बावरे। अजरामर लघ लाइ॥ ६॥ दाद् अविदड गाप है। अमर उपजवनहार ॥ अविनासी आपइ रहइ। विनसइ सब संसार ॥ ७ ॥ दाद् अधिहड आप है। साचा सिरजनहार॥ मादि अंत बिह्डइ नहीं । बिनसइ सब आकार ॥ ८ ॥ दादु अविहृद्ध झाप है। झिबचल रहा समाइ॥ निहचल रमता राम है। जो देखह सो जाइ॥६॥ बाद् अविहड आप है। कबहूँ बिहडइ नाहिँ॥ घटइ बढ्ड नाहेँ एकरस । उपज खपहिँ उन माहिँ॥१०॥ भविहड अँग विहडइ नहीं। अपलट पलट न जाइ॥ दादू अनघट एकरस । सब में रहा समाइ॥ ११॥ कबहुँ न विहडइ सो भला। साधू दढ मत होइ॥ दादू हीरा एकरस । बाँधि गाठरी सोइ॥ १२॥

इति अबिहड को अंग संपूर्णम् ॥ ३७॥

-:0:----

सतगुरुप्रसादेन प्रोक्तं भगतियोगो नाम तस्वसारमतः॥ सर्वसाधुबुद्धिज्ञानं सर्वशास्त्रं च शोधनम्। रामनामसतगुरुंसख्या स्रविद्ददमहिमामदातमम्॥

